# **अनुक्रमणिका**

| विंपय                                    | पृष्ठ संख्या    | विषय                                   | पष्ट सं रूय।  |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| प्राक्षयन '                              | }–3             | २. राग मारुविद्याग                     | ૈર¥-રદ        |
| ्र स्वरहर,                               | १–∵०६           | शास्त्रीय त्रिवरण                      | <b>१५-</b> १६ |
| भारतीय संगीत के शास्त्रप्रन्थों का श्रहप | यरिचय १-४७      | मृतः आलाप                              | १७–२०         |
| गान्धयेनान और सामनान                     | , s-s           | मन तार्ने                              | 20-28         |
| गान्धर्य-वेद                             | ₹-₹             | ख्याल-'पतियाँ ले जा' (तिलगड़ा )        | ₹₹-₹₹         |
| संगीत-शास और ब्याकरण                     | ₹-४             | गीत 'सुनि केवट के बैन' ( त्रिताल )     | ₹४            |
| मार्ग और देशी संगीत                      | ¥-6             | 'सार्चे                                | २५-२६         |
| गुरुषेद् की उत्पत्ति                     | 6-11            | ३. राग छायानट                          | ₹७–88         |
| 'संगीत' और नाट्य                         | 11-12           | शास्त्रीय विवरण                        | २७–२⊏         |
| ्पेतिहासिक दृष्टि से स्यूब काळ-विभावन    | 19-13           | मुक्त आलाप                             | ₹०-₹₹         |
| प्राचीन युग                              | - 13-35         | मुक्त तानें                            | ₹४-₹५         |
| मन्धिकाल                                 | ₹€-३२           | ख्याल∸'पानन गीरी वनाय' (विलम्बित एक    |               |
| मध्ययुंग .                               | 33-31           | ख्याल 'येरी भव गू द लावो' (विलम्बित एर | ताल)३६-४०     |
| मारतीय संगीत शास्त्र के मुख्य            |                 | गीत-'भरी गगरी मोरी' ( त्रिताल )        | 85-85         |
| ्र उपलम्ध प्रन्थों की विष्य-सूची         | ३६-४७           | सानें                                  | 44-88         |
| शास्त्रीय विवरण                          | ४=-१२० ज        | ४. राग कामोद                           | SA-AF         |
| माम '                                    | ४५-६२           | शास्त्रीय विवरण                        | 84-80         |
| मूर्च्छना                                | ६३-७६           | मुक्त आलाप                             | 85-48         |
| चतुःसारणा                                | ¥3-00 ·         | मुक्त वार्ने                           | પ્રર-५३       |
| . भुतियों का मान                         | ६५-१०३          | ख्याल-'हूँ तो बनम न' ( विलम्बित एक्ट   |               |
| शुद्ध-विकृत स्वर                         | १०४-११५ क       | गीत-'बाने न दूँगी' ( त्रिताल )         | 4६-५७         |
| वर्ण, अलंकार, तान, स्तरप्रस्तार १        | १५ क-१२० ज      | गीत-'गोरे बदन पर' ( झपताल )            | <b>५</b> ८-५६ |
| स्वर-प्रस्तार                            | १२१-१७६         | ५. राग मल्हार                          | ६०-५१         |
| खरह २                                    | - <b>१</b> -१४२ | शास्त्रीय विषरण                        | ६०-६२         |
| १. राग बिहागदा                           | १–१४            | मुक्त आलाप                             | ६३–६७         |
| शास्त्रीय विवरण                          | ₹-₹             | मुक्त तार्ने                           | ६८            |
| मुक्त आहाप                               | ર⊸પ્ર           | ख्य छ -'कंपीम नाम तेरो' ( तिल्वाड़ा )  | <b>६</b> ८-७० |
| मुक्त साने                               | ¥               | गीत 'उमंड धुमंड घन' ( त्रिवाङ )        | ७१-७२         |
| ख्याळ-'ए धन धन रे' ( विलंबित <b>ए</b> व  |                 | तार्ने ं .                             | ७३-७५         |
| ख्याल-'ए प्यारी एग हौले' ( विलंबित       | त्रिवाछ ) ८-६   | गीत-'निज्ञरी चमके' ( त्रिवाल )         | しき-いし         |
| त्तराना (त्रिवाङ)                        | ₹0-₹₹           | तराना ( त्रिवाङ )                      | 64-6£         |
| ताने                                     | <b>27-17</b>    | धुपद—'नीर मरे' ( चौता <b>छ</b> )       | 20-25         |
|                                          |                 |                                        |               |
|                                          |                 |                                        |               |

| विषय                                             | पृष्ठ संख्या          | विषय                                                 | पष्ट संख्या              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| ६, राग देशकार                                    | दर-१०२                | मुक्त तार्ने                                         | <b>\$</b> \$0            |
| शास्त्रीय विचरण                                  | ८२~८३                 | स्याल-'ए वन में चरावत'                               |                          |
| मूक्त आलाप                                       | <b>63-</b> 85         | ( विटम्बित एक्ताल )                                  | TAN-PAR                  |
| मुक्त तार्ने                                     | ८७                    | वसना                                                 | <b>१५०-१५१</b>           |
| ्ख्याळ—'तुम पर वारी' ( विलंबित एक्ट              | ाल )८८−६०             | तार्ने                                               | 141-147                  |
| गीत—'जाग जाग जाग' ( त्रिताल )                    | E1-E7                 |                                                      |                          |
| " —'चिरियाँ चुँचुवानी' ( शपताल )                 | ¥3 <del>-</del> £3    | परिशिष्ट                                             | १५३–१⊏०                  |
| सान                                              | ६५-६६                 | <sup>7</sup> . राग सूरमन्हार                         | १५३–१६१                  |
| गीत'शॉंशरिया सनके' ( त्रिताल )                   | 53-03                 | द्यास्त्रीय विवरण                                    | <b>१५३-१५४</b>           |
| ध्रुपद—'शंभो महादेघ' (चीताल)                     | 909-33                | मुक्त आलार                                           | <b>१</b> ५४ <b>−१</b> ५६ |
| <b>ः राग विभास</b>                               | १०३-१२०               | मुक्त वार्ने                                         | १५७                      |
| शास्त्रीय विवरण                                  | 803-F03               | ल्याल—'गरबत आए'                                      |                          |
| मुक्त आलाप                                       | १०५-१०७               | ( विलंपित एकताल )                                    | १४८-१५६                  |
| मुक्त वार्ने                                     | 100                   | गीत—'बादरवा बरसन' ( निवाल )                          | १६०                      |
| ् वहा ख्याछ—'ए प्रात समये'                       |                       | तसना—( श्रताल )                                      | १६१                      |
| _ ( वित्तंभित एकताल )                            | १०६-११०               | २ राग सिंसोटी                                        | १६२-१६६                  |
| भीत—'केस झुँबरवा' ( त्रिवाङ )                    | १११-११२               | शास्त्रीय विवरण                                      | १६२-१६३                  |
| तार्ने ्                                         | ११३-११६               | मुक्त आहाप                                           | १ <b>६३-१६</b> ४         |
| गीत—'छाँड़ो कृष्ण' ( हुत एकताल )                 | ११७                   | मुक ताने                                             | ' १६४                    |
| धुपद—'गायन विद्या' (स्वताळ)                      | 3\$5-2\$\$            | गीत-'क्हाँ के पथग' ( दादरा )                         | १६५-१६६                  |
| ,, —'श्याम सुन्दर' ( ब्रह्मताल )                 | १२०                   | ३. राग जोगी                                          | १६७-१७४                  |
| प. राग द्रवारी कान्हड़ा                          | १२१-१४१               | शास्त्रीय विवरण                                      | १६७-१६८                  |
| शास्त्रीय विवरण                                  | १२१-१२२               | मुक्त आलार                                           | १६६-१७०                  |
| _ मुक्त आलाप                                     | १२३-१२७<br>१२८-१२६    | मुक्त तार्ने                                         | 100                      |
| मुक्त तानें<br>ृख्याल—'इजरत तोरे' (विकम्पत एकताव |                       | गीत—'एनी एनी चरखड़ा' ( त्रिवाट )                     |                          |
| गीत—'ये दुव सी ही' (त्रिताछ )                    | \$\$\$- <b>\$</b> \$Y | गीत—'शिया को मिटने की' (दीपचन्दी)<br>४- राग कालिंगडा |                          |
|                                                  | <b>१३५-१</b> ३७       | ॰ राग कालगङ्ग<br>शास्त्रीय विवरण                     | १७५-१८०                  |
| गीतॅ—'बंदनवार बाँधो रे' ( त्रिताळ )              | ₹¥0- <b>₹</b> ¥₹      | मुक्त आलाप                                           | १७५<br>१७५-१७१           |
| ६. शर्म मालगुंजी                                 | १४२-१५२               | मुक्त तार्ने '                                       | 104-600                  |
| शास्त्रीय विवरण                                  | 848-848               | भजन भक्ति बहे वश थाय'                                | 325-205                  |
| मुक्त आलाप                                       | \$88-58E              | "—'दू तो राम ,सुमर'                                  | 130                      |
|                                                  |                       | "                                                    |                          |

# श्रकारादि कम से गीत सूची

| गीत                             | पृष्ठ संख्या     | । गीव                    | पृष्ठ संख्या         |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| १. उदतन नन तन                   | 6C-56            | २१. तना देरे ना दीम्     | <b>१५०-</b> १५१      |
| २. उमेंड धुमेंड घन              | ७१-७२            | २२. तानों तदेरे ना       | <b>₹</b> 0− <b>₹</b> |
| ₹. ए धन धन रे                   | ६७               | २३. तुम पर वारी          | ದದ-೭೦                |
| Y. एनी एनी चरखदा                | १७१-१७२          | २४. त्तो सन सुपर         | १८०                  |
| ५. ए प्यारी पग हीले             | <b>5-</b> 9      | २५. दनि दीं तन घीती छोती | १६१                  |
| ६. ए प्रात समय                  | १०९-११०          | २६. नीर भरे              | <b>⊆∘</b> –⊑₹        |
| ७. ए दन में चरापत               | \$YS-\$YE        | २७. पतियाँ छे जा         | २२ <b>-२३</b>        |
| <ul><li>करीम नाम तेरी</li></ul> | <b>६९-</b> ७०    | २८. पानन बीरी बनाए       | ३६-३⊏                |
| ९. यहाँ के प्रयंग               | <b>१६५-</b> १६६  | २९. बाद्खा वरसन          | १६०                  |
| १०, फेस कॅयरवा                  | 211-112          | ३०. बिजुरी चमके          | <i>00−30</i>         |
| ११. खरज दिखम                    | <b>१४०-१४</b> १  | ३१. बॅदनवार वाँनो रे     | ११८-१३९              |
| १२. गरका आये                    | १4 <b>८—१५</b> ९ | ३२. मक्ति वडे वज्र थाय   | 305-208              |
| १३. गायन विद्या                 | ११⊏-११९          | ३३. भरी गगरी मोरी        | . 84-85              |
| १४. गोरे बदन पर                 | <b>५</b> ⊏-५९    | <b>१</b> ४. ये तुव सो ही | १३३-१३४<br>२९-४०     |
| १५. चिरियाँ चुँचुवानी           | 65-68            | ३५. येरी अर गूँद छावी    |                      |
| १६. होंडो कुण                   | ११७              | ३६, ज्याम सुंदर          | १२०<br>९९-१०२        |
| १७. बाग बाग जाग                 | ९१-९२            | २७. शंमो महादेव          | 58.<br>22—194        |
| १म. जाने न दूँगी                | पूर्-पू७         | ३८, सुनि फेबट के बैन     | रह<br>१३०-१३२        |
| १९. निया को निछने की            | \$65-\$6X        | ३९. इनस्त तोरे           | १२०-१५९<br>४५-५५     |
| २०. शांशरिया सनके               | 90-9⊂            | ४०. हूँ तो जनम न         | 84-17                |

# श्रामुखं

१९देव भीरापवेन्द्र की असीम अनुक्रमा से, यूज्याद सुरुदेव की अगर आशीप से और लेदन स्वर्शिया के सवस सहयोग तथा अथक परिश्रम से 'संगीटाइडिं' का यह दशम भाग दक्षशित करने का मुख्यसर प्राप्त हुआ है !

संगीत का यह कमरद प्रकारन किस योजना के अन्तर्गत हो रहा है, उस योजना वा मूक्यूत उद्देश्य, संगीत के विकासियों के लिए बैजानक आधार से कमरद पाल्यसमधी प्रस्तुत करना ही रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 'अंगीताव्यक्ति' के प्रयम दो मागों में 'संगीत प्रयोगित' और तीकरेन्दीय माग में 'संगीत मत्यम' ( वृद्धिर-सीवियर विक्रोना कीर्य ) वा पाल्यकम दिया गया है। इस यंचम माग में संगीतालंकार ( थी. म्यूज) के प्रयम वर्ष की शाव्य-सामग्री प्रस्तुत है।

इत पुत्तक में दो सब्द हैं—प्रमम सब्द में इत पाठकरूर के अतर्गत शालीय निमाग है और दितीर सब्द में प्योगकर किया से संबंधित नियय रखे गए हैं। परिशिष्ट में इत पाठकरूर के उपांगस्तरूप चार राग दिए गए हैं।

यालीय सण्ड के आरंभ में मारतीय संभीत के साल-तम्यो मा अल्य परिचय दिना है, जिससे दिवासियों को अपने पाचीन तथा मध्युभीय खिल्प ना अल्य रिय्हर्णन हो सके। वह व्यान रहे कि इस प्रवरण में री हुई अन्य-दूर्वी किसी मी दि? से पूर्ण नहीं, काल-दृष्ट से उत्तमें किसी पे तहाजिक मेवेदणा को स्थान नहीं है। उदला मूल्य परिचय की दित से समझना चाहिए। मो तो यह एक पूषक विद्यान वा विषय है जिससे किए इस अल्य रिचय में अवनारा नहीं है। गान्यवेदर, भरता नाट्याल, बहरेद्री, 'संगीत राजकर' इत्यादि मन्दर मन्यों की विषय सूची को इस प्रकरण में दी पई है, उत्तक हैं कु विद्यानियों की विषय बहाता, आचीन साहित के अध्यान के प्रति उत्तकी विषय वा प्राप्त पराजों की पित अवनारा नीति के अध्यान के प्रति उत्तकी विषय वा प्राप्त पराजों की चित्र अध्यान की आनंतियों आवश्यक हा किस करना है। हिरोपतः गाय्यवेदर की विषय-सूची ना राज पत्र में की विषय करेती के अध्यान के स्व करेती आमर्थ नहीं। यह तो के कर स्व सहीति है। किसी मा निवास ति साम प्रति पत्र में सित्र करेती आमर्थ नहीं। यह तो के क्षा स्व प्रति है। किसी मा निवास ति साम विषय स्व की आयुनिक ही हो भी मा चक्षाचीं कर सम्बत्त है। मानान् कर पत्र विषय सामन ना निवास महानील विषय से सामन कर स्व की साम करी सित्र की साम करी हो साम साम सित्र से साम की सित्र की साम की साम सित्र की सित्र

द्वाल-मन्य-परिचय के बाद मरात पाठावम के अन्तर्गत पूरे स्वर-प्रकाण के विषयों वा स्मावेश किया गा है। ( भारत का विषय पड़ों नहीं सिया गया है। सम-साल के विषयों के साथ उसका उस्लेख आगामी पड़ भाग में विया जाएगा स्नोहि वह विषय राग से ही संतिवत है। ) त्वर, श्रु ति, श्राम, मून्हुँना हत्वादि विषयों का वरस्तर अविन्छेद संवर्ध एक को समझे विना दूवरे को समझना असंगय सा है। इसीळिए इन विषयों की ओर जाविक चर्चा इस अन्य-माल के पूर्व-मालों में की वा चुकी है, उते भी नहीं स्मरण रखना आवश्यक है। इन विषयों को लेखबढ़ करते समय इनका पूर्वाचर कर्तनंत क्षम रखना तो आवश्यक होता ही है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि इन्हें पृथक्ष्यक् समझना असंभव-सा है। अत्यस्त्र पाठकों से अनुदोध है कि वे मत्तुत स्वर-प्रकरण को खण्डदाः समझने का यल न वर्षे, अभितु पूरे विषय को अत्यन्द रूप से समझने के लिए एकाणिकवार इस पूरे प्रकरण को खण्डदाः समझने की सम स्वर्ण है। लिए वे स्वर्ण को स्वर्ण है। स्वर्ण से समझने की समझने के लिए एकाणिकवार इस पूरे प्रकरण को यह से ।

गुणिवन स्वरावण, सन्द्राक्षान, तान, बोळवान, ब्हळावा आदि से जो रात का विस्तार करते हैं, यह पर्याप्त धीमा तक स्वर्यस्तार पर अवलंकित होता है। मत्वर्य सिवा देते समय न्यूनाधिक मात्रा में इसका परिचय दिया ही जाता है, फिर भी यह पर्याद नहीं, इसळिए विचापियों के विकास की हिंदे स्वर-प्रस्तार देना यहाँ उचित मात्रा गया है। केन्त्र स्वर-प्रस्तार देने मात्र से उद्देश्य की पूर्व नहीं होती, इसळिए इन प्रस्तारों की गणितस्त्र संस्ळान पदित भी दी गई है। संगीत के विस्तार-तत्व की हिंदे से उनका उपयोग महत्वपूर्ण है। किन्तु यहाँ विचापियों को आगाह कर देना उचित प्रतित होता है कि वे केवल इस प्रतार (Permutation, combination) की विकि में ही उच्छों न रहें, क्योंकि संगी। केवल गणित नहीं है। इस्त के मांवों को स्वर हाए मूर्तकर देना और तत्वव्य रखानु मूर्ति का आस्वादन करना और काना, यही संगीत का मूर्कमृत उद्देश है। इसीक प्राप्त मात्र-यह को प्राधान्य देते हुए स्वर-प्रस्तार की गणित-विकि की उपभितार में सर्वी स्वर्ण ।

इस प्रण्य में अनिवार्य रूप से 'संगीत स्लाकर' कैंसे आइर प्रण्य के प्रश्चेत निश्चाह प्रावृद्धिय के दिए हुए शुति-कर सम्प्रय (प्राण्य) से सम्प्रय दहे स्वरूप रूप से कारण वहाँ-कहाँ आकर पर प्राप्य हुआ, उतने अंदा पर इसने अपने विचार निर्मानत से मण्ट हिए हैं। विदेश रूप से विचार रूप प्राप्य में स्लाक्यों के विचार स्वरूप में से लिए हैं। विदेश रूप से विचार हिए तहाँ से मारतों के शतुरोग अप्याप में स्लाक्यों के विकृत स्वरूप के अतुरोग से उत्तरेश करना पढ़ा हैं। स्वरूप की विचार हुए हमारी निवारवार का पहाँ हमें, विश्व के अतुरोग से उत्तरेश करना पढ़ा है। स्वरूप की विचार प्राप्य में इसारी निवारवार के हैं हैं, उस की करवा की अतुरोग से उत्तरेश करना पढ़ा हैं । स्वरूप से समझ है हमारी निवारवार के हैं हैं, उस की करवा कार्यों में स्वरूप हैं हमारे हमारी निवारवार के हमार में इसारी निवारवार से समझ में हमारी निवारवार से समझ में इसारी निवारवार से समझ में हमारी हमा

चुछ छोतों हो असरण हो ऐसी निरापार करना बनी हुई है कि मरत-मुन्मिणीत नाट्यराप्त में अस्पीरा में ही संगीत का विषय उल्लिटित होने के कारण संगीत के सभी अंदों वा उसमें पूर्ण और समीचीन रूप सार्शकरण से नहीं हो सका है ; उसके लिए तो बृहद् ग्रन्थ ही आदरक है। जिन्तु यह बल्दना निराधर हो नहीं, भ्रात्तिपूर्ण भी है, ऐसा हम खातानव के आधार कर उल्लिखित करना निरान्त आवश्यक समझते हैं। मस्त-माध्यसास्त्र को ध्रारिकाओं में एवं स्वत्रद्ध गर्दाांचों में गागर में सागर की मौति छोटी हो ऑल में विसाल आकास को मर दिया गथा है। इसे देखने से 'मुन्युन्क्किए' जगतवर्ष' कहे विना रहा नहीं बाता। अस्तु।

प्रस्तुत कथा के विचारियों के लिए एग के स्वतन्त्र विकास का अनिवार्य महत्त्व है। इसलिए मुक्त आकार तानों की अतिगय उपयोगिता को ध्यान में रखा जाए। वैधे हुए, आलाप-तानों को इस क्या में स्थान नहीं हैं; किर भी तालप्रद विभिन्न तानों के विकासर्थ मार्य-प्रदर्शन के निमित्त और विभिन्न प्रकार से मुलड़े वकड़ने का बोध देने के लिए छोटे , ध्यालों में कुछ वैंधी हुई तानों का समायेश किया गया है। मुक्त आलाश्तानों के बारे में संवेत-दिवि का वो परिचय पीछे दिया गया है, उसे विदोय रूप से ध्यान में रखते हुए अम्यास बड़ाने का विचारियों से अनुरोब है।

मेरे अन्य प्रसावनों के सदय इस इन्य के प्रणयन में जिन्होंने सहयोग दिया है, सहश्रम किया है और इस प्रकार होंगे पूर्व करने में जो मेरे सहसागी हैं, वे हैं बा॰ प्रेमस्ता दार्मा एम॰ ए॰, पोएच॰ बी॰, संगीतालंगर, साहित्याचार्य एवं क्षित्रहंत्र में चि॰ सुमाशकुमारी बी॰ ए॰ संगीतालंगर। इन्होंने मेरे परिक्षम को हर पहलू से बाँट लिया है और पुलक्ष-प्रसावन के सभी संगयें से मुझे सुक स्था है। यदारि ये मेरी छात्रियों हैं, किर भी उन्हें साधीगरि निगृह पन्यवाद दिए निना इस आहल की पूर्वाय नहीं हो सबतो। सवं अधक अम उठाइर सम उपाधियों से मुझे गुक रखने वालों ने अपने सेवा-स्थ से मुझे साँच लिया है। इस प्रिय स्थवन से में मुक होना नहीं चाहता। में अन्यवस्थण से चाहता हूँ कि यह प्रिय स्थवन जन्म-अन्यान्यर में भी बना रहे।

इस अंघ के सुवपुत्र का विज्ञाइन श्री कथा संगीत भारती के प्राच्यापक श्री दुर्गायसाद बरनायक ने बनाया है। मैं तर्दर्य उनका हार्दिक व्यामारी हूँ। डिज्ञाइन में बाई बोर वो 'वॉर्डर' है उरुमें सत खरों के उरवाइक पशु-शक्षियों के प्रतीक रखने की श्री परनायक की विरोप करचना है।

दत प्रत्य के मुदक, वस्ता प्रेस के संचालक भी बरेशनाय घोष एवं अन्य कार्य-कार्य को सी हम प्रन्यत्व देते हैं। साब ही मुखपुत का ब्लॉक बनवाने और उसे मुन्दता से छापने के लिए भी चावूनाल जैन 'पागुल्ल', व्यवस्थापक सन्धति मुद्रणालय, भारतीय शानपीठ, बराणाती, भी हमारे कन्यतार के पान हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । शुक्रवार, भाद्रपद, अनन्त चदुर्दशी वि॰ सं॰ २०१५, २६ स्तिम्बर, ई॰ सन् १६५८

निवेदक— स्रोप्कारनाथ टाइर

मेरी धर्मपत्नी स्व० श्रीमती इन्दिरादेवी ठाकुर

अपनी योजन-मुरुभ ममस्त कामनाओं को जिन्होंने मेरी माधना के पीछे समर्थिन किया, जीवन की आजाओं और अभिन्यपाओं को मेरी तपम्या के लिए उनमी किया—फरम्बरूप यह मन्यमान्य— उभी का यह पाँचवों पुन्य उनके आये स्वियोचिन सीम्य मेन, मीहाई और मिहाष्ट्रा को नम्मपन हैं

# प्रथम खराड (शाहीय)

# भारतीय संगीत के शास्त्रग्रंथों का अल्प परिचय

हमारी संस्कृति के प्राचीन गीरव की गाया विद्यार्थी अवश्य हुनते आये होंगे और संगीत के चमत्कारों को किंतर्सत्याँ भी उन्होंने सुनी हो होंगे। किन्तु संगीत भी महान् खाकि के शास्त्रीय विषेतन के विना ये सर वार्ते कथा का चमत्वार मात्र वन कर रह बाती हैं। हरुद्धिये 'शी, स्पूट', या 'संगीतातंत्रार' के विद्यार्थियों भी आपने संगीह-संबंधी उपवन्न साहित्य का कुछ परिचय अवश्य होना चाहिये जिससे ये अपने संगीत के गीरवमय अतीत को सनझ सई और उसके प्रति वैद्यानिक इंडिकोण अपना सर्के।

संगीत के मान्नसंभी मा जो थोड़ा सा परिचय नीचे दिया जा रहा है उसका हत बढ़ी है कि विद्यार्थियों को प्राचीन तथा मरुव्युगीय संगीत संक्रभी साहित का दिस्होंन करा दिसा बाय। यहाँ जो अंध-नूची दो जा रही है वह किसी भी हृष्टि से पूर्ण नहीं, और अंभों के बाल-निर्णय की हृदि से उसकी प्रोडेशिक परिचया को स्थान नहीं है। यह तो अनुसंधात मर प्रमु विचय है जिसके लिये यहाँ अवकारा नहीं है। इसलिये हम विवयण का मृहय परिचय की हृष्टि से हो समझा जाय। संगीत साम के प्रति विद्यार्थियों की जितासा बड़े, उसमें तथि पन्ने और उसके अध्ययन के प्रति वे जागरक वर्ते, यही उदिश्य है।

सामिद्र को प्राचीनता के साथ हमारे बालोप संगीत का संबंध जोड़ने की दिल परण्या का हमने कार उल्लेख किया उत्तरे ताथ ही साथ यह परम्परा मी प्रचलित है कि हमारा बाल्योप संगीत चैदिक संगीत की भारत से मिल, गान्या संगीत की भारत से विकतित हुआ है। संगीत विचा का दुसरा नाम गांवर-विचा भी माना गांव है। इसलिये यहाँ मान्यार्थ-परम्परा कर योड़ा का परिचय बहुत आवस्रक हैं। साम संगीत से निम्न गान्यार्थ संगीत को परम्परा का उत्तरेस हमें मरत के 'नाव्य-साथ' में इस प्रचल सिलता है-

मध्यमस्य विनारास्तु कर्तव्यो न कदाचन । सर्वस्वराणां प्रवरो ह्यविनाराो तु मध्यमः । यान्धर्वकल्पेऽभिमतः सामगैश्च महर्षिभः॥

(ना॰ गा॰ २८।६९)

'अर्थात् गान्यवंगान तथा सामगान इन दोनों परम्पाओं में 'मण्यम' को सन दरों में ते प्रवर माना गया है।' मरत के इस वचन से यह सरह मेजेत मिळता है कि ये दो परम्पाएँ मिल थीं। इससे यह समझा वा सकता है कि निग मकार वेदों की मौति ही बैदिक संगीत भी अति प्राचीन काळ से प्रचार में था, उसी प्रशार उतने ही प्राचीन काळ से . जैकिक संगीत की धारा भी साय-साथ बहती हुई चली आई होगी। वैदिक संगीत का जहाँ यह याग से बीधा यहाँ लीकिक संगीत का मुख्य उद्देश्य लोकरंजन रहा होगा यह धारणा आज सामान्य रूप से प्रचलित है। किन्तु यहाँ एक बात थ्यान में रखने योग्य है और वह यह कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य की यह एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें श्चन की सभी शाखाओं, सभी विद्याओं, सभी कलाओं और शाखों का विदेचन इस ढंग से किया गया है जिससे कोई भी विषय भारतीय संस्कृति के मौलिक दृष्टिकोण से विछुड़ नहीं पाया है। उदाहरण के लिये, चिकित्सा शास्त्र की 'आयुर्वेद' के रूप में प्रतिश, युद्ध विद्या का 'धनुर्वेद' के रूप में विदेचन इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्राचीनों ने सद विद्याओं को एक ही केन्द्र की ओर सटा उन्मुख रखा है। वह केन्द्र किन्द्र भटा कौन सा है जिमकी परिधि में पूरे शान-मण्डार का समावेश हो सका है ? यह प्रश्न हमें मानव जीवन के मूछ उद्देश्य के प्रति भारतीय दृष्टिकीण को समझने के छिये याच्य करता है। यदि एक शब्द में कहना चाहें तो यदी कह सकते हैं कि आत्मानुभृति या self realization ही यह चेन्द्र-निन्दु है जिसकी ओर सभी विद्याओं को उन्मुख रखा गया है । इस मीलिक उद्देश्य के प्रति हद आस्था को संस्कृत वाहमय में इतने पूर्णरूप से निमाया गया है कि देखकर चित्रत रह जाना पड़ता है। इसी एकनिया के कारण संस्कृत साहित्य में मोई भी विषय स्वतंत्र या प्रथक दिखाई नहीं देता । व्याकरण केवल भाषा के प्रयोग के नियम ही नहीं बताता चरन वह एक पूरा दर्शन है । साहित्य शास्त्र केवल साहित्यालीचना की कसीटी ही नहीं दिखाता प्रत्युत व्याकरण आदि के टर्शन की गुबता भी अपने में समेटे रहता है।

हमारे प्राचीनों का जीवन के प्रति समय दिख्कोण था, वैंटी हुई Consciousness या खंडित चेतना को उन्हों ने कहीं भी रणान नहीं दिया । इसीलिये जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्मन्दित शन शाखाओं को एक ही मुलदूख के साथ सम्बद्ध रस्त जा सका है और सभी विषयों के शास्त्र-प्रणेता 'ऋषि' या 'मुनि' की पदवी पर अधिष्टित रहे हैं। जब सभी वियाओं कलाओं की हमारे यहाँ यही श्वित रही है तर महा लेकिक संगीत केवल लोकरंजन की वस्त कैसे रह सकता था ! इसीलिये उसे भी गान्यर्ववेद के रूप में प्रतिशा दी गई है । चारों वेदों के निम्नलिखित प्रकार से चार उपवेद माने गये हैं :---

तत्र वेदानामुपवेदाश्चत्वारी भवन्ति । ऋग्वेदस्यायर्वेद् उपवेदो, यजुर्वेदस्य घनुर्वेद ७१वेदः, सामवेदस्य गान्धर्वं वेदः, श्रथवंवेदारवार्धशास्त्रं चेत्याह भगवान व्यासः १

अर्थात् वेदो के चार उपवेद हैं--ऋग्वेद का आयुर्वेद, युवुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्ववेट और अधर्यवेद का अर्थशास्त्र ।

सामवेद के उपवेद के रूप में गान्धवेवेद की स्थापना लैकिक संगीत को भी मोल-प्राप्ति के उपायों में स्थान दिखती है और उसे लेकरंजन के उद्देश्य से कहीं ऊपर लें जाती है। यह फेयल बनरंजन या मनरंजन तक ही सीमित नहीं है, क्तिन्तु आत्मनिमजन का श्रेष्ठ उपाय है ।

'गान्धर्व' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है कि जो स्तुति रूप या गीत रूप वाक्यों को अथवा रिम्प्रों को

धारण करता है वह 'मारथर्व' है और उसी की निवा मारचर्व निवा या मारचर्व उपवेद है । आज गारुपर्वेदे किसी प्रथ के रूप में उपलब्द नहीं है। उसके वर्ण्य विषय के बारे में श्री रामदास गीड़ के

'हिन्दुल' नामक ग्रंथ में बुछ उल्लेख मिळता है जिसे हम यहाँ ब्यों का त्यों उद्धत कर रहे हैं :—

(१) घन्यात्मक शब्दों का वर्णन, घ्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि अवणक्तः ( Sound effects ? ), प्रतिष्वनि की उताति ( Harmonics ? echo ? ), प्रतिव्यनिष्ट और उसका प्रवार ।

\_(२) वर्णात्मक राष्ट्रों की उत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति, सन्दन-प्रकार (Vibrations? undulation?) स्वर की उत्पत्ति, स्वरभेद, व्यंत्रन की उत्पत्ति, व्यंत्रन-भेद् ।

१ घायुर्वेद के प्रंपों में उसे घायबैवेद का उपवेद माना गया है। इस परम्परा के झनुसार ग्रार्थशास्त्र को ऋरवेद का उपवेद मानना पहेगा ।

- ( दं ) स्वर-अंबन का संयोग, स्वर और बाढ का संयोग, स्वर की आकृति (Sound figures), स्वरों के सात मेद—पढ्व, क्यम, गान्यार, मध्यम, पंचम, पैवन, निपाद । हर एक में दोन्दों कोमळ और तीव बाम (१), हर एक में तीन तीन मुळीता (१) २१, इन्हों से यम निर्माण, योगणी निर्माण, खाइच्ये, संयोग, गगात्मक—हेयात्मक आद, नयस्य निरूपण, साहित्य-निरूपण, दनके संवादी, बिवादी, अनुवादो, विपेधी, प्रतिरोधी, अनुरोणी, वाष्ट-सङ्गीत, दिया-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, दिया-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, दिया-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, विराधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, विराधी, वाष्ट-सङ्गीत, विरोधी, अनुरोधी, वाष्ट-सङ्गीत, वाष्ट
- (४) भाव-उत्पत्ति का प्रकार, भाव का प्रयोग, भाव-समर्थन, भावमेद १६ प्रकार के, इसी के अन्तर्गत काम शाख भी है। काम का प्रवेश, अवादक, विचर्चन, प्रवादण, आहुआन, हाय और काल का नित्त सहयोग, (Period of vibration?), प्रकृति-स्वेष, काल-विरोध के विकृति-अत्ति, विकृति-आति, रोग-शान्ति, (Musical therapy) प्रकृतिकारण, तक्त-निर्माण, रूप-निर्माण, तक्त-विरायणीय, काल-विरायणी, काल-विरायणी, व्यक्त-सांवालन।
- (५) द्वान्त् के रंग और रूप की व्यास्था, उनके देवता, हर एक राग की शक्ति, उनके अधिष्ठातु देवता, पारमातिक संबंध, मिकिन्डस्परि-प्रकार, चैतावनी, पटकतु वर्णन, ऋत विषय्य, क्रिया-विचर्यत् ।
  - (६) शब्द-संकेत, प्रकृति-वर्णन, नायक-वर्णन, नायिका-वर्णन, धर्म-संरंधापन !
  - (७) आकाश-संपर्पण, तस्य-आकर्पण ( Magnetism ? ), तस्य-विकर्पण ( Repulsion ? ) !
  - (८) तत्त्व-समावेश, क्लेश-हरण, देवता-आवाहन, विसर्जन, जगद-व्यापार ।
  - (१) स्वर और काल (Rhythm) वा संयोग, उनका वियोग, वस्तु का संयोग-वियोग।
  - (१०) भगवद्विभूति, करणज्ञान, कर्ताज्ञानं।
  - ( ११ ) खरूपयन, मङ्गलचरण, यह की आवश्यकता, यह गान ।
  - (१२) अरण्यगान, उद्यगान, वैण्यगान ।
- (२२) मर्तने प्रसार, नर्तनावस्त्रका, गाट्यागाद्यानिर्माण, नाट्य-प्रचार, वाज-उलवि प्रवार, ताट-मैट, ताट्यरं-संध्य, वाय-निरुपण, वाय-आवस्त्रका, पाण और वाय संध्य, उनके भेर, आवाशिक बाल, मत्र द्वारा दिन्य मान, प्रवार्थ मान, चारण साहित्य, आपसरस दत्य, उरण रहण, मुद्द रहल, वाण्डव रहण, स्ट्यी प्रवार, आवर्षिणी, सम्मादिनी, स्तम्मनी, ताट-निरुप, क्ष्रणमाहण, यमाला, पुष्पायप्पा, प्रवार और आवस्त्रवात, सीर गान, चाट्ट गान, वारक रहण, वैमवताट ।

(१४) उपासना करण्ड। उपासना करण्ड। उपासना करण्ड। उपासने हैं है कि कितनी गहराई में जाकर विषय मित्राविक क्रिया के विषय स्वाधी में के बुछ गतें मेछे ही हमें अध्यक्ष-मी जान पढ़ें विन्त इतना तो उससे अध्यक्ष मित्राविक कि गान्यवेद में प्यति भी उन सभी शिष्टियों का विश्वविक रहा था वित्रवान के बेठ संगीत में बहित मीविक सिवान (Physics), आंपपिविकान इत्यादि सभी में महंगा होता था। पदि निर्मी व्यक्ति को मान्यवेद के विसरे हुए अंदा महंश भी सात हों तो इत्या का शादी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्रीतका संगीत मारतों को सचित करें। तबका मान्यवेद के विसरे हुए अंदा महंश भी सात हों तो इत्या करां हिन्दू विश्वविद्यालय के श्रीतका संगीत मारतों को सचित करें। उत्यक्ष मान्यवेद के श्रीतका संगीत मारतों को सचित करें।

उनका मारत पर, मारताब वर्षात पर तार पर पर एवं प्राप्त रहा है। समस्य आवार मानी वार्ती भी—एक संगीत बाल और दूसरा भारा शाख या व्यावरण । दोनों शाखों के प्रणेता बहुत वार एक ही व्यक्ति होते थे। विग्रेष्ठ, यादरहन्य, नारद, करवर, ताथिनि, निन्दिकेमर, विधावसु हावादि हसी मोटि के प्रत्यवाद ये वो संगीत बाल तथा व्यावरण दोनों पर समान स्त्र से अधिवार रखते थे। यह तो हम पह हो चुने हैं कि व्यावरण की हमारे वर्षों देवका साम कि निवास या गाम सर्वे अधिवार रखते थे। यह तो हम पह हो चुने हैं कि व्यावरण की हमारे वर्षों देवका का कि निवास या गाम मार्वे मारत पत्र के कीर उनके द्वारा एक दर्शनराद का भी निमात वा पत्र अधित वाद तो व्यविकाल का भी निमाता है। व्यविकाल मार्विकाल के विवेचन संगीत संगीत का स्वावरण कीर संगीत पास वा संवेच हमारे मार्वे स्वावरण कीर संगीत संवास संविक्त संवास स्वावरण कीर संवीद पास वा संवेच हमारे मार्वे स्वावरण कीर संवीद स्वावरण कीर स्वावरण कीर स्वावरण हमारे स्वावरण कीर स्वावरण हमारे स्वावरण कीर स्वावरण हमारे स्वावरण कीर स्वावरण हमारे हमारे स

ब्यालरण पर उनका भ्रंय 'नित्केश्वर कारिका' या 'काशिका' वगंत्रलि से भी पूर्व का समझा जाता है। नित्रिक्यर का संगीत-संबंधी भ्रंय तो बरा छन हो जुस है, फिल्तु उसके कुछ शिवरे हुए अंश परवर्ती ग्रंथों में यबनत पाये जाते हैं।

व्यक्ति निवान के तालिक विवेचन को ही जहाँ प्रमुखता दी गई है, उस परम्पर के प्रंमों को छोड़कर अन हम ऐसे प्रंमों को वेखते हैं जिनमें संगीत के प्रयोग पढ़ वा मुख्य रूप से और दिक्तार से वर्णन दिवा गया है तर गान्धर्यनीगीत के अन्तर्गत हमे दो धाराओं का उल्लेख मिळता है—एक मार्ग संगीत और दूसरा देशी संगीत । आज सामान्य रूप से मार्थ धारणा प्रचार में है कि आज शालीय संगीत के नाम से वो प्रचलित है यह देशी संगीत हो पर मार्ग संगीत वो पेतल देवताओं के बाम का था, अर खुन हो सुम्र है। संगीत दो इन दो घाराओं के तो में वो हुळ थोड़ी बहुत सामगी उपलब्ध है उसे बहुत कर सन पूर्वमह छोड़कर यहाँ हम उसी के आधार पर इस विवय को समस्ति ना कल करेंगे।

भरता के 'नाट्यसाल' में मार्ग देशी वा कोई उल्लेख नहीं मिटला । 'नाट्यसाल' के परचात् मतंत्र वा 'बुरहेशी' संगीत वा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके तो नाम में ही 'देशी' शब्द पड़ा हुआ है। अपने इस ग्रंथ के आरम्म में ही मतंत्र मिने ने द्विता हैं:—

देशे देशे प्रवृत्तोऽधी ध्वनिर्देशीवि संक्षितः।

....
प्रतिनिक्तं परा होया व्यक्तिः सर्वस्य कारणम् ।
व्यक्तियंतिः परा होया व्यक्तिः सर्वस्यम् ।
व्यक्तिः व्यक्तिः सर्वे जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥११॥
व्यक्तिः द्विवदः भोको व्यक्ताव्यक्तविमागतः ।
वर्णोपलम्मनाद् व्यको देशीमुखसुपातः ॥१२॥

श्रवताबात्रगोपातैः चितिपातिर्मिनेच्छ्या । गीयते सातुरागेण स्यदेशे देशिरुच्यते॥१३॥ निवद्धरपानिबद्धश्र मार्गोऽयं द्विविधो मतः। श्राप्तापादि (१) निवन्यो यः स च मार्गोऽयकीर्वितः॥१४॥

अर्थात् मिन्न दियों (स्थानों) में घ्विन महत्त (बैळती) होती है इसीहिट्से यह 'देशी' बहलती है। ध्विन रथ पोति (अर्थात् मृळ उत्तर्श स्थान) है, यह सन्दा झाज है, बात् म स्थायर-जंगम सत्र बुछ घ्यिन से व्यात है। कक्त अयक मेर से ध्यिन दो मकार की होती है—चर्च व्यक खाने है और वही 'देशी' है। स्टिय्त, बाव्यक, गोसाल और सजा-महायजा अपनी-अपनी इच्जीत्वार अपने-अपने देश में जिसे अनुस्था सहित गाते हैं यह 'देशी' है। यह 'मार्य' निजब और अनिरब मेर से हो प्रकार का है। खांशाय (?) आहे निक्षंत्र (?) ही 'मार्य' कहालता है।

ऊपर के उद्धरण से नीचे छिली वार्ते समझ में आती है :---

(१) मतंग ने स्पीतोषयोगो व्यनि को 'देशी' कहा है और साथ ही 'देशी' व्यनि से रचित जन-मन-रजक गीन को भी 'देशी' कहा है। इस दूसरे अर्थ में 'देशी' का प्रभोग यह खर करता है कि देश-मेद से जो एहम रचि-भेद संगीत में होता है उसे मतंग ने व्यान में अवस्य रजा होगा !

(२) 'मार्ग' से मतंग को संभवतः नियमाद्ध संगीत अभियेत है !

( १) मतंगोक 'मार्ग' ते ही संभवतः बाद में 'मार्ग' संगीत देशी संगीत से भिन्न पास के रूप में माना जाने रूमा होता | निन्दु मतंग के बचनों से ऐसा मतीत नहीं होता कि उन्हें 'देशी संगीत' में और 'मार्ग' में कोई तास्विक भेर अभिनेत रोह होता | 'संगीत रत्नाकर' के आरम्भ में ही इस विषय पर निम्नटिखित रहोक मिटते हैं :---

गीतं वाशं वथा तृतं त्रयं संगीतसुच्यते । मार्गो देशीति तद्देषा तत्र मार्गः स व्ययते ॥ यो मार्गितो विसिद्ध्यायोः प्रयुक्ते मरतादिमिः ॥ देवस्य पुरतः संमोतियताध्यसम्बद्धः ॥ देशे देशे जनातां यद्भुच्या स्ट्रव्यस्वस्य ॥ गीतं य वादनं गनं तरेबीस्यभित्यते ॥

( सं० र० शशारश-४ )

अपात्—नीत, वादा और उत्त ये तीनों संगीत रुद्धाते हैं। 'मार्य' और 'देशो' भेद से संगीत हो प्रचाद का है। 'मार्य' उसे कहते हैं जिले ब्रह्मादि (देशकाओं) ने सीज निस्माल है और मस्तादि (हमितों) ने भगवान् पंतर से सम्मुल प्रकुत हिला है। यह सीति 'नियत' कर से अस्पुद्ध (बस्त्राप) देने बाल होता है। वो गीत, पादन और उत्त देशदेश में जनदिन के अनुसार लेक का हुदस्यक होता है, वह 'दिशी' बहुतान है। \*

'मार्ग' और 'देशी' को इस ब्याख्या से यह रख है कि 'मार्ग' उसे कहा गया है ( १ ) विसे देवताओं और मुनियों हाय 'मार्ग' कर लिए चुका है अथवा ( २) को देवपुता में उपयोग में आता है। यहिला अपों में तो यह समझता होगा कि देवी संगति को हुटना में 'मार्ग' संगीत कहीं अधिक नियमवद है। यह दूसरा अपों में तो यह समझता होगा कि 'मार्ग' संगीत को हुए को किये देवी संगीत को हुए क्या के लिये देवी संगीत का उपयोग होता या। इन होनों अपों में कहीं मी यह बात नहीं निक्ती कि मार्ग्य संगीत को इन दो आपकों में कोई शालिक अन्तर है या वियोग है। निसी भी कला का भालत-निमाण का नियम विचान वहा कर या मनार के आभार पर ही हुआ हसता है। इस हिट से दी संगीत ही 'मार्ग' वम हुक आपरा होना वास्त्रिय, दोनीं 'में कियी शालिक विचेश को वहीं में पान वहीं जान पहुता। यह 'मार्ग' वम हुक आपरा होना वास्त्रिय, दोनीं 'में कियी शालिक विचेश को पर पान संगीत का उत्तर प्रिय होते हुआ है। अपों सेतीत ही 'सार्ग' सेतीत को देवपुत्र के होत कर्यकी समझें तम भी 'देवी' संगीत के उत्तर उद्देश्त प्रिय होते हुए भी उसके स्थुक वसका में होती होगीत से कोई होता आपरामां प्रविश्व है। अन्तर में यह वो प्रशास प्रविश्व है कि शाहिय के समय है हो भागी संगीत का ठीन होने किया जाहिय के करने के स्थान है हो नाम्य में में होती होगीत के कोई हिल कोई प्रमाण शाहिय के करने में मही सिक्ता। 'संगीत रामार्ग' देवी' के कर है प्रमाण शाहिय है। अपना में सेतीत हो सिक्ता। 'संगीत रामार्ग' में शिल हो में में इसीनीत स्थानों पर सार्ग' देवा' के करने हैं प्रमाण संगीत हो लिए हो जिल हो है प्रमाण शाहिय है। उस का यह वे बता में मही सिक्ता। 'संगीत रामार्ग' में श्रीर मी देवीत स्थानों स्थान स्थान' में अपने में अपने का स्थान होता। स्थान स्थान होता है स्थान स्थान होता। स्थान स्थान होता है स्थान होता। स्थान स्थान है। अपना स्थान होता होता। स्थान स्थान होता है। स्थान स्थान है। स्थान स्थान स्थान स्थान होता। स्थान स्थान होता है। स्थान स्थानित स्थानों स्थान स्थान होता। स्थान स्थान स्थानीत स्थानों स्थान स्थान से से इस का सह स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान से से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान

संगीत स्वाकर' के यम प्रक्रण में 'सामया' और 'देवीयम' इस प्रकार से मुख्य भेदी के अन्यमंत समी स्वा यर्गन किया गया है। 'सामया' की ही 'मार्गयम' भी कहा गया है। 'देवीयम' के लिये टेक्सनसी ने बदी लिया है कि इस मिल्री का समार 'सामया' में मार्ग समी अपनी अपनी कहा गया है किया गया है

> देशीत्वं नाम कामचारमवर्षितत्वम् । वदम <u>मार्गरागेषु</u> नियमो यः पुरोदितः । स देशीराममाषादाबन्दयापि क्वपिद्मवेत् ॥ ( सं० र० २।२।२ पर क्वियम की टीका )

अर्थात् 'देशी' में यरेन्छाचार या 'कामजार' रहता है । 'मार्गयको' के क्षिये को नियम बनाए गए दें, देशी रागीं में उन नियमी या कमी बनी मंग भी हो सकता है ।

१ हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति क्रिक पुस्तहमाखिका भाग शीया - १० १६ ।

रागों की ही भाँति तालों में भी बार्क देव ने 'मार्गताल' और 'देशीनाल' यों दो भेद बनाए हैं और यहाँ भी 'बामचार' को ही 'देशी' तालो का लक्षण बताया है जो उन्हें मार्ग-तालो से पृथक करता है। इसके अलावा और भी दो-मीन म्थानों पर 'रत्नाकर' में 'मार्ग' और 'देशी' का उस्लेख मिला है । यथा :—

> प्रकीर्णकं कर्णरसायनमनाकलम । देशीमार्गात्रयं वक्ति शाईदेवो विदांवरः॥

् (सं० र० शार ) अर्थात—अन विद्वहर शाईदेष 'देशी' और 'मार्ग' दोनों के आधार पर प्रकृषिक (दिखरे हुए फुटबर विषय ) प्रकरण को कहते हैं।

यहाँ 'देशी' और 'मार्य' दोनों ना एक साथ उल्टेख करने ना यही तात्पर्य है कि प्रकीर्णक अध्याय में जो बातें कही जाने वाळी हैं वे इन दोनों को समान रूप से लागू होती है। इसी अध्याय में बुछ आगे चल कर 'गान्धर्व' और 'स्वरादि' वा रुक्षण करते हुए कहा है---

> मार्ग देशी च यो वेत्ति स गान्धवीऽभिधीयते॥१२॥ यो वेत्ति देवलं मार्ग स्वरादिः स निगद्यते ।

अर्थात--- जो 'मार्ग' और 'देशी' दोनो को जानता है यह 'मान्धर्व' है और जो केवल 'मार्ग' को जानता है वह 'स्वरादि' कहलाता है' । वाग्येयकार के छक्षणा में भी देशी रागों का ज्ञान यह छक्षण रखा गया है । इससे स्वष्ट है कि गान्धर्व संगीत का समग्र रूप देशी और मार्ग इन दोनों से ही बनता है।

'संगीत रत्नाकर' के प्रक्रियाप्याय में 'मार्ग' और 'देशी' के िये बुछ भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। यथा— रक्षकः स्वरसंदर्भो गीतमित्वभिषीयते । गान्धर्वं गानमित्यस्य भेदद्वयमुदीरितम् ॥१॥ श्रनादिसंप्रदायं यद्गान्धर्यैः संप्रयुज्यते । नियतं श्रेयसो हेत्स्तद्गान्धर्ये जगुर्वे धाः ॥२॥

यत्त वाग्गेयकारेण रचितं लक्ष्णान्वितम् । देशीरागादिषु प्रोक्तं सद्गानं जनरस्नुनम् ॥३॥

अर्थात -रंजन करने वाले स्वर-शदर्भ को 'गीत' कहते हैं। इसके दो मेद हैं-'गान्धव' तो उसे कहते हैं जी अजादि काछ से परम्परा हारा चला आया है, गान्थवाँ द्वारा जो प्रवाग में लावा जाता है और जो नियत रूप से कल्याण बरनेवाला होता है। 'गान' उसे कहते हैं जिसकी रचना चागोयकार ने की हो और देशी सगादि में जो भाँधा गया हो।

कपर के ब्लोकों में 'गान्पर्य' से कुछ ऐसा समझ मे आता है कि जो रचनाएँ गुरुपरभ्यस द्वारा टीर्घमाल से चली आई हो उन्हें 'गान्धर्व' के अन्तर्गत रखा गया है और जो किसी आधुनिक 'वाग्गेयकार' द्वारा वनाई गई हो उन्हें 'गान' कड़ा यया है। इसकी टीका में कल्लिनाथ ने कहा है कि 'गान्यर्च' को 'मार्च' समझ सकते हैं और 'गान' को 'देशी' कह सकते हैं। जपर अब तक हमने 'मार्ग' और 'देशी' वा जो अर्थ समझा है और 'गान्यर्व' को इन दोनों वा जो समझ रूप माना है, उससे कुछ मिल बात महाँ दिलाई देती है। किन्तु ऊपरी हिंट छोड़ कर यदि गहराई में आयें तो यह ध्यान में आयमा कि 'मार्ग' संगीत में नियमों की कठोरता और परम्परा वा आग्रह तथा 'देशी' संगीत में इन दोनो जाता की शिथि-लता---ये दो लक्षण यहाँ भी विद्यमान हैं। हों, शब्द-भेद अवस्य है। 'भान्यर्व' को यहाँ 'भार्ग' के अर्थ में संक्षचित कर दिया गया है और 'मान' को 'देशी' का पर्याय बनाने का यस्न किया गया है।

१ प्रकीर्यंक सप्पाय के फ़ारम्म में ही वामीयकार और उसके उत्तम, मप्यम, श्रापम भेद, 'गान्धवें' और 'स्वरादि' के खषण बताये राये हैं । इनके द्वारा संगीतकारों की श्रीणियाँ दिखाना मंगकार को श्रीमेपेत हैं । मकीर्णक क्राप्याव के मुक्ष्य विषयों का 'संगीताश्रव्धि' के चगसे यानी झठे माग में समावेश किया जायगा ।

करर के उद्धाणों से हमने 'मामां' और 'देशी' इन दोनों को मान्यवें संगीत की घाय के अन्तर्गत देशा और वह मी समझा कि दोनों में कोई तालिक अन्तर नहीं है, बहिन्त यह वहा वा तकता है कि प्राम्य संगीत के या कोकसंगीत के रुद्ध के आधार पर ही शास्त्रीय निममीं के निममीं द्वाय विवकी रचना की माँद वह नियमाद संगीत 'मामां' है और विवमों नियमों की उतनी कहाई नहीं रहत कर दिग्यों है। इचकिये यही निष्मणं निकलता है कि आज जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, यही नियमद होने से 'माना' है और देश-भेद से कचि-भेद के अनुकार विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में जो सोक-संगीत मत्रोंने है, यह देशी संगीत है।

जार इस दिस दिन्देगंग से विचार करके इस निकर्ण पर पहुँचे हैं कि स्वामाविक निवास क्रम से 'देशी' संगीत यानी ठोक संगीत के आधार पर 'मारी' संतीत अर्थात् यानीय नियमस्य संगीत दी रचना हुई है, उससे बुछ शिल देशिकोण इसे सानदेद ने के अध्यक्तिति संपंधात भाष्यें में सिकता है। वे कार्त हैं —

> सामवेदातससुदृत्य यद्गीतं ऋषिमिः दुरा । सद्भिराचरिसो मार्गतिन मार्गोऽभिष्यीयते ॥ संस्कृतास्मञ्ज्यं तद्वत् प्राकृतादेशिका यथा । वद्धस्मार्गात् स्वयुद्धयान्यवीस्त्रेशीर (स्वयुद्ध्या ॥

(भरतभाष्य ११।२)

अर्थात् ऋषिमों ने जिसे सामबेद से उद्धत करके प्रयोग में काया है और सत्युरगो ने जिस मार्ग पा अनुसरण किया है, वद 'मार्ग' (संगीत ) बहुवाता है। बैसे ( मापाओं में ), संस्कृत से प्राकृत और प्रामृत से अन्य देशी माणाएँ निकृती दें वैसे ही क्षोमों ने व्यवसी बुद्धि अनुसार 'मार्ग संगीत' से इस 'देशी बाहू' (संगीत ) को निराला है।

'देती संगीत' के आधार पर 'मार्ग संगीत' की रचना मानने में हमारा हांग्रेनोण यही है कि किसी भी परत का परिकृत या परिमार्जित रूप उसके असंस्कृत या स्यूल अविकसित रूप से ही विकास पाता है, किन्तु मान्यदेव के ऊपर के उदरण में यह दक्षिणेण दिखाई देता है कि किसी वस्त के परिकात या संस्कृत रूप के आधार पर उसका अक्षांत रूप राज हुआ करता है। इसी दृटि से उन्होंने संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अन्य देशी भाषाओं के निक्छने की बात भी दृशन्त के रूप में कही है। यों तो भाषाओं के बारे में भी विचारकों का यही मत है कि प्रचलित छोक्रमाय के आधार पर ही किसी मंत्री हुई साहित्यिक सापा का विकास होता है। संस्कृत भाषा का तो नाम ही यह स्पष्ट करता है कि यह संस्तार या परिमार्जन से बनी है और जो प्रकृति से उत्पन्न है, वह प्राकृत कहलाती है । इस दृष्टि से नान्यदेव का कथन बुछ ऐसा लगता है मानों उसमें स्वामाविक विकास कम को उलट दिया गया हो : किन्तु कुछ भिन्न प्रसार से विचार करने पर नात्यदेव थे: हिंग्रेडोण में सत्यांत अवस्य दिलाई देगा । इस जानते हैं कि जहाँ एक और इमारा ऊपर पताया हुआ स्वामायिक विज्ञास क्रम सर बातों को छाग होना है, वहाँ साथ ही यह भी सत्व है कि एक बार दिसी यखा था परिमार्जिंग रूप पन चकते के बाद उसका अपने मूळ सोत यानी अनंस्कृत रूप पर थोड़ा बहुत प्रभाव अवस्य ही पड़ा करता है। उदाहरण के लिये—जन किसी साहित्यक माणा का विकास है। जरता है तन उसका बोडचाट की माणा पर भी प्रभाव पहता ही है। इसलिये आरम्मिक विकास-कम की दृष्टि छोड़ कर यदि हम नात्यदेव के कथन पर विचार करें हो। यह ध्यान में आयेगा कि बहुत बार शास्त्रीय संगीत से प्रमावित होकर ऐमी बैलिबों का विवास हुआ करता है जिनमें बास्त्रीय संगीत पा पर रहने पर भी जो विशुद्ध बास्तीय नहीं होती यानी जिनमें भिन्न भिन्न प्रदेशों या प्रान्तों के रुचि-भेड, संस्कार-भेर आदि वा प्रभाव प्रचर मात्रा में रहता है । बास्त्रीय नियमों को त्रिथिख्ता के कारण ये शैक्षियाँ होक संगीत के निरूद आ जाती हैं और 'देशी संगीत' में गिनी जा सनती हैं। उदाइरण के ठिये—उमरी अंग के गान को छे हैं। इस पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव स्पर है। ग्रीलेंक वो कहना नाहिये कि यह शास्त्रीय संगीत की ही एक शाखा है। किन्तु इसमें देश के मिन्न मिन्न-

९ मान्यदेव भीर उनके प्रंय का परिचय इसी मकरण में भागे चलकर दिया सायगा ।

जन्नाह पाठ्यमृग्वेदात् सामध्यो गीतमेव च । यज्ञवेदादमिनवान् रसानवर्वणादपि ॥

लोकवृत्तानकरणं नाट्यमेतन्मया नराणो कर्मसंभयम् ॥ **रत्तमाधममध्यानां** नाड्यमेतद्वविष्यति । हितोपदेश जननं एतद् रसेषु भावेषु सर्वकर्मकियासु च ॥ साद्यमेतद्वविष्यति । सर्वोपदेशजननं दुःखार्त्तानां श्रमार्त्तानां शोकार्त्तानां तपस्विनाम् ॥ लोके नाट्यमेतद्वविष्यति। विशासन्तर्भ धर्म्य यशस्त्रमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम् ॥ नार्थमेतद्वविदयति । लोकोपदेशजननं न तज ज्ञानं न तचित्ररूपं न सा विद्या न सा फला !! न स शोशो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन यह दर्यते । सर्वशास्त्राति शिल्गानि कर्माणि विविधानि च ॥ भागित्राटचे समेतानि तस्मारेतन्मया कृतम्। ( ना० सा० शहर.१५.१७.१०९-११४ )

अर्थात् यह नाट्य घर्म, अर्थ और यस से युक्त है। इसमें उपदेश भी है और लेक के सब ममी कर संग्रह है। 'ताला' तामक इस वेद में यह शासते ना अर्थ है, और सम शिल्पों का प्रदर्शन है। 'इतिहाल' का भी इस में समन्या है। कार्यद से 'पाला', सामवेद हैं। 'ताला' तामक इस वोद से 'ताला कार्यद ते में 'ताला में हैं। यह नाट्य लेट' की कार्यद हों 'ताला में हैं। यह नाट्य लेट' की अर्थ में स्वा सामें की लोग कार्य कार्य के लोग के स्व साम के हितादेश देने वाला होगा। रही में, भागों में और सब धमों में यह सभी के लिये उपदेश देने वाला होगा। रही में, भागों में और सब धमों में यह सभी के लिये उपदेश देने वाला होगा। इस सम्बा के लिये उपदेश देने वाला होगा। इस सम्बा के स्व नाट्य विभाग देने वाला होगा। इस सम्बा के स्व कार्य समाम देने वाला होगा। इस सम्बा के स्व कार्य समाम देने वाला होगा। इस सम्बा के स्व कार्य समाम से स्व कार्य समाम से स्व कार्य समाम के स्व कार्य समाम से साम से से स्व कार्य समाम से स्व कार्य समाम के स्व कार्य समाम के से साम से से साम से से साम से से साम से साम से स्व कार्य समाम है। साम साम से इस की से साम से साम से साम स्व कार्य समाम है।

१. इस परिखे देल लुके हैं कि गाम्यवेद सामचेद का उपवेद है, किन्तु नाव्यवेद को किसी बेद का उद्देर त कह वर पंचार बेद ही कहा गया है। 'बाम्यवेद द' की करोबा 'नाव्य' का चेत्र कविक क्यापक है जिसमें गाम्यवें भी समाविष्ट हो जाता है। नाव्यवाख (३१ वां कव्याय) में कहा है कि नारद ने जैसा 'साम्यवे' बताया है, बेसा ही वहाँ कहा नया है।

कपर के उदरण में यह सप्ट है कि नाट्य में समूने लोकनीवन कां अनुकरण (Imitation) मानने में नारण उसमें जीवन के सभी अंगों या पहड़जों से संबंधित दिवाओं और बताओं, शास्त्र और शिल्प ना समापेत्र है। साथ ही नाट्य को निजल लेकरोजन ना उपाप नहीं, विलि लोकोबरेश का बहुत दरल हायन माना गया है। मानेवालों में तो सोचे विधिनिपेश (बना करीज है और मंत्र मंत्री) हाएत उपदेश दिया जाता है, परना नाट्य मनोरंजन के साथ साथ परोज रूप है दिवापरेश देता है। इसीजिय लेख और प्रेम (बन्दान), और मन की प्रित लाने वाली मात) ना नाट्य में अनुत समन्यप मिलता है अर्थात् उदमें दिन की बात भी इस देंग से सामने को जाती है कि वह सीघी आजा के रूप में नहीं, महिल किसी प्रिय लाफ हारा दी गई खलाई के रूप में इस्त की स्पर्ध करती है और प्रिय लगती है। संगोत की अपन कलाओं और शिल्पों को मांति इस नीटक? शब्द के अन्यतींद स्थान दिया गया है और इसीलिये प्राचीनों की होंटे में उसमा उद्देश भी नाहण के कपर लिखे उद्देश से मिल नहीं था।

हम आये चटकर देखेंने कि मरत के नाट्यसादन के बाद संगीत के स्वन्द्र शास्त्रीय विनेचन का विस्तार होता गया और इसलिये ऐसे अंथों की रचना होने लगी विनन्ता मुख्य वियय संगीत या और नाट्य को उनमें गीण स्थान मिला या । दूसरे राज्दों में यां कह सकते हैं कि संगीत का नाट्य से स्वतंत्र कर में विकास होता रहा और शाहरेज के बाद तो गया नाट्य से संगीत का विन्देर-सा हो गया; किर भी शाहरेज की दी हुई 'संगीत' की नीचे लिखी न्यारमा सैदानिक कर से सभी को मान्य रही, मठे ही इस की वह में निदिव वास्त्रिक हरिकोल किसी को विरोध कर से प्यान में रहा हो या न रहा हो।

# गीतं वार्यं तथा नृतं त्रयं संगीत हुच्यते।

(सं० र० शरीवर)

असांत् गीत, बाद और न्तन्न ने तीनों संगीत महलते हैं । 'हंगीत' हो यह वरिभाग विद्यार्थी कई बार सुन चुने होंगे । इस परिभाग में द्वित 'मृत्य' मा समावेश किया गया है उसे योजाना समझ केना यहाँ अस्थानीय न होगा। 'न्तर' के सामनाय 'मृत्य' और 'मृत्या' का भी संगीत के प्रंथों में नाम क्या गया है। इस्तिये तीनों में से कियी एक को समझने के किये होग हो भी साथ साथ समझना अनिनार्य हो बाता है। शाहुँदेंय ने इन तीनों के किये इस प्रमार प्राप्त है— "

> नाट्यशब्दो रसे मुख्यो रसाभिन्यक्तिकारग्रम् । चतुर्घाभिनयोपेवं\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ॥ ( सं० र० ७१११७ )

नारद के 'संगीत महरन्द' में भी इसी प्रकार कहा है:---

गीतं वादां च नृत्यं च त्रयं संगीवमुच्यते ।

( सं० म० शशाः )

मतंग की 'बुक्देशो' में भी भारम्म में ही बाद की महिमा बताते समय 'जुन्त' का बाम दिया गया है : --

न नाद्देन विना गीतं न नाद्देन विमा स्वराः ।

न नादेन विना नृत्तं तस्मानादात्मकं शगत्।।

( वृह्य-१६, १७ )

यहाँ 'संगीव' की परिमाण के रूप में वो 'पूत' का समावेश नहीं किया गया है, किन्तु फिर भी 'नाइ' की मेडिमा बवाते समय 'गीव' के साथ साथ उन्ने भी स्थान दिया गया है। स्रांगिकामिनवैरेव भावामेव व्यत्। तन्मृत्यं ॥ (वर्षः, जारादः) गात्रवित्तेपमात्रं दु सर्वोभिनववित्तम्। स्रांगिकोकप्रकारेख नृतं नृतविद् । विदुः॥

अपात 'नाट्य' राज्य का मुख्य अर्थ रस है। यह रसामित्र्याक्त मा कारण है और नार प्रकार के अभिनय' से युक है''''''' जो केवल आदिक अभिनय हारा भाषों को व्यक्त करता है वह तृत्य है। '''''' विवसे केवल द्यारीरिक कृद भाँद रहती है और किसी प्रकार का अभिनय नहीं रहता वह नृत कहलता है' (इसमें हाथ पैर आदि अंगों की चेटाएँ तो आगिक अभिनय कैसी ही रहती है, किन्तु किसी मात्र को अभिव्यक्ति न होने के कारण वे चेटाएँ अभिनय को को कोट में नहीं काता। अख्त । यहाँ प्यान देने की वात यहाँ है किसी मात्रे के अन्तर्गत 'दृत्य' या 'दृत्य' का समावेच कर के किसी न किसी कर से अभिनय क्रांग की चेटा के 'माट्य' में किस देश के स्वान की स्वान देश कर किसी न किसी कर से अभिनय क्रांग की चेटा के 'माट्य' में केवद रखा गया है।

प्रसंगवरा यहाँ इस ने नाट्य के साय-साथ 'रूच' और 'दृख' की योड़ी-सी चर्चा कर छी। यहाँ इमारा मुख्य विषय तो संगीत-साथ का इतिहास ही है। उसी के अन्तर्गत भूमिका के रूप में इस ने संगीतशास्त्र और साहित्यशास्त्र (नाट्य शास्त्र) का संन्य देखने का योड़ा हा यत्न किया क्योंकि नाटपशास्त्र समान रूप से साहित्यशास्त्र और संगीत शास्त्र का मुख स्तित है।

९--धनंत्रय के दशरूपके में कहा है :--

भवस्यानुकृदिनोट्यं.....।

...मावाश्रयं मृत्यं मृत्तं ताललयाश्रयम् ॥ ( १-७,९ ),

<sup>1—</sup>चार महार के प्रमिनय ये हैं—चांगिह (जिसमें यशेर के विभिन्न क्षेगों की चेहायें हो ), वाचिक (वार्यों से संबंधियत, जिसमें पाट्य चौर संगीत दोनों चा बाते हैं ), चाहायें (नट के बज चामुपर चाहि ), चौर साविष्ठ (भाष, पुष्ठक, क्षण कादि साविष्ठ विकार )।

- (१) प्राचीन युग ( 'संगीत रहनाकर' यानी तेरहवीं सदी से वर्व तक )
- (२) सन्धिकाल (तेरहवीं चौदहवीं सदी)
- (३) मध्ययुग ( पंद्रह्वी से अहारहवीं सदी तक )
- (४) आधुनिक (उन्नीसवीं शताब्दी से आरम्भ)

अन इसी क्रम से हम ब्यौरेनार ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

### १. प्राचीन युग'

द्व पुन के अधिकांत प्रत्य अआप है। कई एक ऐसे प्रत्यकारों के नाम-मात्र सामने आहे हैं जिनके प्रत्यों के नाम तक प्रत नहीं या जिनके प्रत्यों के नाम तक प्रत नहीं या जिनके प्रत्यों के नाम तक प्रत नहीं या जिनके प्रत्यों के कार में नाम नाम ति है। दूसरी और यह भी ध्वान में राजने नेग्य है कि इस युन के प्रत्यक्षरों में से कुछेक नाम तो पीधिक है तमी नी पीधिक परंपत में उनका मात्रकार में पीधिक के हैं या नहीं, यह कहान कुछ कित है। युछ नाम नाम के मात्रकार में पीड़ितिक क्षालियों के हैं या नहीं, यह कहान कुछ कित है। युछ नाम नाम के मात्रकार के दीनानारों के रूप में नाम या से सीविवत हैं। इन्दोंने 'नाट्य' के अंग के रूप में नीविव ही नहीं एक से साथ संक्य हैं। इन दें निकार मात्रकार में कित की पात्रकार में कित की पात्रकार में कित की पात्रकार में कित की पात्रकार के साथ संक्य है। इन में पीड़ितिक की सीविवत के नाम है। इनमें से यह दी कम प्रमावदारों के क्ष्य उपकार है। इन या नाम नाम में के दिए इम्में इस युन के प्रत्यकारों को नीचे डिजी विधी में पिता में मात्रकार है - क्षय है। इन या नाम नाम नी की हिस हमने इस युन के प्रत्यकारों को नीचे डिजी विधीमों में स्वता जान कमात्र है-

- भरत का नाटपशास्त्र और उस के टीकाकार ।
- २. नाट्य तथा संगीत-साहित्य के फुटकर नाम→
- ( क ) जिनके ग्रन्थ पूर्ण या आंधिक रूप से उपलब्ध हैं, या
- ( रः ) जिनके प्रन्यों के नाममात्र ही रात हैं अथवा उतना मी रात नहीं ।

# १. भरत का नाव्यशास और उसके टीकाकार

भरत के नाटपरास्त्र की विषयवात के बारे में हम करा कुछ सामान्य (General) चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तो फेन्नल काल-निर्माय की हाँटे से हमें थोड़ा का विचार करना है। इस विषय की निल्नत चर्चा करने का तो यहाँ अनहाडा विरुद्धल नहीं है। विद्यार्थियों की कुछ मित्र हटिकोचों का परिवय मात्र दिसा जा रुचता है।

<sup>1.</sup> इस प्रकारण में महामहोशारपाय दां शि वी कार्य के History of Sanskrit Pocitics से प्राप्त सहायका, जो हुसु References तक ही सीमित है, उस का इम सामार उपयेज कार्य हैं।

पांधात्व विदानों ने और कई मास्तीव विदानों ने मस्त के नाटपशास्त्र का काछ २०० ई० पूं० ( B.C. ) के ५०० ई० ( A.D. ) के नीच में माना है। पाधात्व विदानों वा तो बहुआ यही छिद्र करने का यन रहा कि यूनानी ( प्रीक्त ) नाट्य के विशास के बाद मास्त में माट्य का विश्वास हुआ था, अतः नाट्य का शास्त्र २०० ई० पू० ते प्राचीन नहीं हो करता | अत्र तो कृत से अकाट्य माम्पणों हास, मान्यति नाट्य के विश्वास के ते में यह मत निराधार सिद्ध हो सुन है। क्रिन्त आज मी मास्तीय विदान कुछ मित्र कारण से इहा प्रत्य को उत्पर दिखे बाछ ( २०० ई पू० से ४०० ई० के तीच में) नी ही स्वना मानती है। उनकी विचारपास संवेत में निम्मोक है।

विद्वानों वा कहना है कि नाट्यभास्त्र का आब जो रूप उपक्रम्थ है, वह किसी एक काठ या व्यक्ति की रचना नहीं है। उसके वर्तमान रूप में हमें तीन प्रकार के अंग्र मिछते हैं। यथा :—

- (१) अतुष्टुप् या आर्या स्टोक ।
- (२) माध्य के ढंग के गद्य-खण्ड, या सूत्र-रौटी के संश्वित वाक्य (गद्य ) और
- (३) कारिका।

नाटपरास्त्र में अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि किसी विषय को भाष्य के टंग से यदा में समझाने के बाद उसी विषय से संशिवत इलीक देते समय कहा कथा है कि हस चारे में 'अनुवंदय' लोक भी जिन्ने हैं। 'अनुवंदय' क्या अर्थ रही स सकता है कि वो वंधनरपराद हारा यहां पुन्ति स्थान है कि वर्तमान नाटपरास्त्र के स्वनावार को परस्पर हारा ऐसी बहुत सी सामग्री इलोकों के रूप में मात्र थी जिसे नाटपरास्त्र में कों को कर या द सक्य अर्थ यह करापि नहीं कि वर्तमान नाटपरास्त्र के सभी इलेक इसी मक्त परस्परास्त्र में होंगे अधिकांग स्लेक या दिख्या पत्र के स्वनित्र दोहराय गया है। इसित में मात्र थी होते से तरित्र में अर्थिकांग स्लेक के सित्र दोहराय गया है। इसित्र में मात्र थी लोकों से स्वत्र के निर्मित दोहराय गया है। इसित्र में मात्र व स्वत्र में करी हुई बात को ही सरस्त्र के निर्मित दोहराय गया है। इसित्र में पार्य नाम तथा वर्ष के तिर्मित दोहराय गया है। इसित्र में साम्य नाट्य के प्राथम स्वत्र के सित्र मान्य करनेवाल—ऐसा था, यह अधिकांग सित्र में मान्य करनेवाल—ऐसा था, यह अधिकांग सित्र में मान्य कर है, यह सी मान्य वाता है। वेते मान्य मान्य है। इसित्र मान्य स्वत्र में स्वत्र मान्य करते में मान्य करते में मान्य करते में स्वत्र मान्य करते में सित्र मान्य करते मान्य सित्र में सित्र मान्य मान्य है। यह सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य सित्र मान्य मान्य सित्र मान्य मान्य में सित्र मान्य मान्य में सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य सित्य मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य सित्र मान्य सित्र मान्य मान्य मान्य मान्य सित्र मान्य म

नात्यवास्त के वर्तमान रूप में मित्र सामग्री की उपछित्व और 'मस्त्र' नाम की पौराधिकता—इन दो बांतों के आभार पर आन विदान छोग वह मानते हैं कि नात्यवास्त्र किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं और साथ ही उन का यह भी बहुरत है कि रहा मन्य वर पर्वोमान रूप हमाम्पर २०० हैं० पूर से और ४०० हैं० के कान्न के बीच में असितन में आमा होगा। इस विचारपार वर बहुत ही संक्षित उन्हेंच्य हमने उसर किया। अब इस पर अपनी हिंदे से योड़ा सा विचार कर के हम नात्यवास्त्र के टीकानरों की छे होंगे।

वर्तमान नाटपचाक्ष की रचना होने से पूर्व नाटय-सन्स्टपी बुछ सामग्री अवस्य रही होगी वो परमय हार्य, नाटपचात्र के प्रणेता को मिली होगी इस में सन्देह नहीं। किन्तु इस से यह निष्कर्य निकारना कि वर्तमान साटपतात्र्य

यथा हि मस्तो धर्चेर्वर्षयस्यातमनस्तनुम् । मानास्पाणि कुर्वादास्तयातमा कर्मेजास्तन् ॥

२. मादप्रकारा दशम अधिकार ब्रह्मय ।

किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, यह उतना द्वितिसंगत नहीं जान पहता। अभिननसुन ने नाटयसाहन की टीका 'अभिनन-भारती' के आरम्भ में ही द्विनाय का सण्डन कर के कहा है कि नाटयसाहन एक ही व्यक्ति की रचना है। 'भारत' नाम की पीरागिकता में कीई प्रमुद्ध नहीं, किन्द्र इसके काय ही यह भी यहत समान है कि मारत नाम के किसी एक आहिम अज्ञान में का ना ते ही यह एपम्पर चली हो कि 'भारत' यह नाम नट या नाटयाचार्य के लिये सामान्यक्ष से कहा हो गया हो। जिस हो करा ना ते ही विद्याप्त में का तक प्रीचारीय सभी जानार्य इंक्स्पार बहलते हैं। 'आरि भारत' और 'भारतहर '2—ऐसे नाम यह संकेत अवस्य करते हैं कि भरत नाम के निजी आरिम नाटयाचार्य की नाटयाचार्य की भीम प्रश्नित के कारण 'भारत' एक ही आचार्य का नामान्य न रह कर एक पहली वन गया होगा, जो नाटयाचार्य का आभागण रही होगी। चर्च भरत के नाटयसोग्न में एक स्थान पर नट के लिये भी 'भरत' संज्ञ सा प्रयोग निल्ला है। व्यापः—

पृथ्वे इत्वास्य छत्रपं नाटपं युट्क्ते यतोसुलं भरतः । सा पूर्वो सन्तव्या प्रयोगशाले तु नाटपत्तैः॥ ( ना० शा० १३।५१)

नट के लिये 'भरत' संज्ञा के प्रयोग का यह वालायें हो सकता है कि नाटपशास्त्र' के रचयिता भरत 'मुनि' को यह अभीष्ट रहा होगा कि उनकी स्थापित नाटच-संस्था के सदस्य 'नट' न कड्ला कर 'भरत' के रूप में प्रतिश्च पाएँ । इम जानते हैं कि आजकल बाजीवर लोग 'नट' कहलाते हैं, जो कि आम राखों पर बाँस गाड़ कर या रस्सा बाँध कर मटके आदि उटाए हुए अपनी करामार्ते दिखाया करते हैं। ये क्षेम भारत के सभी प्रान्तों में 'नट' ही कहत्वते हैं। 'नाटय' के प्रशेक्ता 'नट' को इन नटों की उपनेक्षा प्रतिप्रित स्थान टिलाने के लिये शायद 'भरत' नाम का प्रयोग किया गया हो। परा नट-सम्प्रदाय 'भरत' उपाधि से विभूपित रहे, यह 'भरत' मुनि को शायर अमीट रहा हो। इस प्रकार 'नट' और नाटपाचार्य दोनों के लिये 'भरत' तथाधि के प्रयोग की परम्परा मिलती है। किन्तु यह परम्परा हमें 'भरत' नाम की किसी आदिम नाट्याचार्य के साथ जोड़ने से रोक्सी है. ऐसा मानने के लिये कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। इसलिये इस अधना उपलब्ध नाट्यपास्त्र है: मलक्ष्य को आदिम आचार्य भरत को कृति मान सकते हैं । किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि कालकृम से इस मल क्ष्म में कब कब और कितने कितने परिवर्तन या परिवर्दन हुए होंगे यह कहना आज बड़ा बटिन है, जब कि हमें 'अभिनय भारती' के अधिरित अन्य कोई नाटपशास्त्र की टीका उपलब्ध नहीं है और जर कि कोहल, नन्दिकेश्वर आदि के प्राचीन नाटयप्रस्थ भी अप लग हो चुते है। माट्यसाहत के आव को बीन प्रकाशित संस्करण 3 उपलब्ध हैं, उन में विपन्न पाठ भेद और अध्यायों तथा क्लोकों की शंख्या और कम में भेद,-इन सब से इतना तो अवस्य सफ्ट है कि 'नाटपशास्त्र' के मल रूप में काफी परिवर्तन होते रहे होंगे । अभिनवगृत ने अपनी रचित टोका के आरम्भ में ही जो यह प्रश्न उठाया है कि नाटचशास्त्र एक ही व्यक्ति की रचना है या नहीं, उससे यह स्पष्ट है कि आज से प्रापः एक हजार वर्ष पूर्व भी ऐसी आपति उठाई जाती थी। इस आपति के उत्तर में अभिनवसूत ने जो ऐसा कहा है कि नाय्यशास्त्र को एक ही व्यक्ति की कृति मानना चाहिए, उस पर यदि इम कुछ गम्भीरता से विचार करें तो ऐसा लगता है कि इस क्यन में हमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिये मध्यममार्ग लेते हुए। ऐसा बद्दना अधिक उत्तित होगा कि नारधशास्त्र का अलस्य एक व्यक्ति की रचना रहा होगा, किन्तु स्वामाविक काल-कम से उसमें परिवर्तन-गरिवर्षन अवस्य ही होते रहे होंगे, जिन का स्वरूप जानना आज असंभव है।

t. 'शाकुन्दल' पर शायवभट की टीका में 'कादि मस्त' श्रीर 'मरत' ये दो पृथक् नाम मिजते हैं।

र. शारदातनय के 'मावप्रकारा' में 'भारतवृक्ष' का उक्केल मिलता है।

३. तिर्युपसायर मेस पत्यई से प्रकाशित कायमात्रा, बनारस से प्रकाशित सीस्रमा संस्कृत स्पेर्टर स्थ प्रकाशित सायकवाक सोरियेश्डस सीरीज़ के सन्तरीत बादवास के सीन संस्कृत प्रकाशित हो उ<sup>के हैं (</sup>

'टीश' श भी अभिनवगुरा ने विरोप रुप से अभिनव भारती के भेषाचिकार ( नाट्यशास्त्र में संगीत-सम्बन्धी अंश ) में उल्लेख किया है। इस 'टीका' के छेखक का नाम अकात है ।

नाट्य से सम्बन्धित श्रन्य प्राचीन प्रथकारों ने विषय में भी अभिनव भारती में आए हुए उल्लेखों या उदरणों से बाफी बानअरी मिलती है। उस नाड़ तक नाट्य के अन्यों में नाट्य के अम के रूप में सगीत को भी स्थान रहता ही या। इस मकर नाट्य लाहित्य के इतिहास ने खाय आचीन सगीत गारत ना इतिहास भी खुडा हुआ है। इसलिए यहाँ हम गाट्य कथा सगीत साहित्य के फुन्चर नामा को एक साथ के रेंगे। जैसा कि इम पहिले कह चुने हैं, इस नामी को हम नीचे लिखे दो बार्ग में रखेंगे—(क) जिनने अथ पूर्ण नहीं तो आधिक रूप से उपरच्या हैं और [(ख) जिनके अन्यों के नाम मात्र शता है या वह भी अज्ञात हैं। इन उन्तर नामां म पौराणिक तथा ऐतिहासिक दोनों प्रकार के नाम रहेंगे।

# (२) नाट्य तथा संगीत-साहित्य के फुटकर नाम

ऐसे लेखक जिनके प्रथ पूर्ण नहीं तो खाशिक हर से उपलब्ध हैं-

#### मतंग

मतग को मुनि की पदवी प्राप्त है और यह नाम पौराणिक है। मतग का नाम और कथा रामायण, महाभारत तथा कुछ पुराणों में पाए जाते हैं। परन्तु इनका रचित 'बहदेशो'। किस काल में ररता जाय, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद है। इस ग्रन्थ में क्लोक और 'टीना' से मिलते-बुलते गय अग्र हैं। कई विद्वान क्लोकों को ग्राथ का मूल रूप मानते हैं और गयाश को किसी मिन व्यक्ति द्वारा रचित टीक्त कहते हैं। किंद्र समूचे अय के प्रवाह को देखते हुए पय और गयाग के लेपक भिन्न रहे होंगे, ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं जान पडता । जो गयोश है, वह भी ीक टीका के रूप में नहीं है। इसलिए इमारा मन है कि पूरे प्रथ को एक ही व्यक्ति की रचना मानना चाहिए। अब रहा काछ का प्रस्त, इसमें सासे पहिछे छे बहु के 'स्ताग' नाम की पीराणिकता देखते हुए इसे काफी प्राचीन मानने की वार-वार इसमें उल्लेख आता है। अभिनतगुन ने दो बार मतग का नाम लेकर उद्धरण दिये हैं। डॉ॰ राषयन् सा कहता है कि मतान ने कट्ट का एक उद्धरण दिया है, ऐसा कल्लिनाथ ने 'समीत स्लाकर' की टीवा में मतन वा जो प्रदर्भ है । उससे माइम होता है। मतग के 'बृहदेशी' का जो अध आब उपरुख्य है, उसमें तो सद्रट का नामोल्लेख नहीं मिलता । इंदर प्रसिद्ध आलबारिक ये और उनने अलकार प्रय का नान है 'काव्यालनार'। इंदर का बाल निर्धित रुप से नर्नी शताब्दी (८२५ ई० से ८७५ ई० के बीच) में माना जाता है। डॉ० रायवन् ने कल्लिनाय के आधार पर यह मान िया है कि मतरा ने स्ट्रंग का उदरण दिया है और इसलिए मतरा को स्ट्रंग ने पाल के बाद यानी नर्सी शताब्दी के बाद रखा जाना चाहिए । मतम नाम की पौराणिक प्राचीनता और 'बृहर्देशी' के नियम प्रतिवादन की देखते हुए इस काल निर्णय से हम सहमन नहीं हो सकते। अन्य प्रमाणां के अमान में काल-निर्णय करना अमी अहम्मवन्ता है, किन्तु नर्वी बतान्द्री के बाद का काठ तो नहा ही हा सकता | महानहीचाव्याय पी० बी० काणे ने भी ७५० ई० वे पूर्व

<sup>.</sup> पुत्र मृत्य प्रकारित है। इसके बचलका कहा की विषयमुची हमते इस प्रकरण के कान्त में दा है जिससे इसकी विषय-वस्तु का परिचय हो जाएगा।

नाट्य से स्वतन्त्ररूप में संगीत का प्रतिपादन करने वाले 'ठडस्थम प्राची में 'वृहद्धी' वा नाम 'क्वेप्रधर्म आंवा है। इसक्य संगीत के वास्त्रीन साहित्य में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भरत ने समी ना वर्णन नहीं पृत्रा है, 'अधित 'जाति' में ही चन गीत मनारों नो समागिष्ट वर दिना है, 'इह बात विचार्यों अगले वर्ष के पाठमक्रम में जाति-प्रकरण में समागि। शाज उपरूप मन्यों में से सबसे पहिले 'वृहदेशी' में सभी ना विस्तृत निरुपण मिसल है। इस दृष्टि से भी देखन महत्त्वपूर्ण स्थान है।

सर्ग में विचारपार बहुत अधिक अंग में मरत के अनुसूत्र हो है और अधिवांत रमत्वों में उनके केतन से सत्त के क्षम की सप्टता और पुष्टि हो होती है। वेजब दो ध्यानों पर उनका विचय निरुष्ण मरत से कुछ निन्न हिल्मों रता है। वे स्पन्न हैं—(१) मूर्टमेन-प्रस्त्या नहीं गर्तेग ने मरत की सारदर-पूर्ण्डनों के सार्प्याच्या दारर-स्वर्ण्डनों मी बता है थे और (२) जाति मरूष्ण में। भरत ने जातियों भी मूर्ण्डना नहीं बता है है, विक्यु मर्तन में मर्द्रक जाति भी मूर्ण्डना बता कर दुछ मिन बरम्परा वा बरिच्य दिया है। जाति और मूर्ण्डना को मही मौति समक्षे निना विद्यामां करते हम इस विपय को बारी छोड़ देते हैं। भूष्य-भारती के दुष्टर मान में दूर दोनों विपन्नों भी पूरी विदेवना बी बापरी।

#### नारद

i,

यह नाम पूरा पीराणिक है। नीमा बना कर हरिकीर्तन फरने बाठे देवाँग नार्ट्स भारतीय जन-मानस में मान्यर्न रिवा के देनी प्रत्येक के रूप में पुछे हुए हैं। फिन्नु नार्ट्स की इस पीराणिक सचा से पृथक्षे कर हम संगीद-सारकहार नार्ट्स मा इविदास पीप्रने कोते हैं, तब एक से अधिक 'नार्ट्स' हमारे सानने काते हैं और वे इस नाम को सिकी एक व्यक्तिकीर्य से सम्बद नहीं एके देने निधानमधी में में मतिब्द 'मारादीय शिका' के मनेता नार्ट्स इनमें से एक हैं। शिकामध्यो पा मेरिक संगीत से सीचा सकत्य होने के कारण 'नारदीय शिका' के इंठ पूठ के प्राचीन वाल हो हो 'एक सान्यान पड़बा हैं। विकानस्पर्ध में नार्ट्स विका का स्थान प्राचीनहर माना जाता है। भारत के नाट्सेयास्त्र में भी 'एक सान्य प्रनारद का नाम आजा है। यहां—

> गान्धवंमेवत् कथितं मवा हि, पूर्वं यहुकं त्विह नारदेन । हुर्धाद्य एवं बहुजः प्रयोगं, सम्मानमध्यं हुशलेषु गन्छेत्॥

'( ना॰ शा॰ ११।४८४ )

अप्रांत्—"पहिले नार बित 'गान्यहें' को बता चुके हैं, यहों मैंने यहाँ बताया है।" महांमारत के वानितर्यं (१६८१८) में नारव में नान्यदेनेद मा प्रवर्दक कहावा गया है। शावद उन्हीं नारद के लिये नाज्यशास में यह उन्हेंचत किया गया हो। गान्यदेनेद के प्रवर्दक से नारद, 'विश्वा' के प्रणेता नारद के मित्र होने चाहिए, क्योंकि शिक्ष-प्रनों का विदेश उप्यारण और नेदिक संशीत हो शुच्यनका क्रिय होता है। हरानित्रे शिक्षानान्यों को गान्ययें परंपर्य पा शाला नहीं मान रकते, यथि उनमें नान्यवें-संशीत का भी उन्हेंच मिलता है। हर मनार देशिक संशीत के समक्ष्य गान्यदें संशोत की प्रारा के शालिय प्रवर्तक के रूप में जो नास्त्र प्रविद्ध हैं, वे नारदीन विश्व के प्रणेता से मित्र रहे

<sup>1.</sup> विवा, व्यावस्य, व्योतिष, कृत्व, व्यत्य भी: विरक्ष- वे वृत्र वेदान माने गये हैं। इवसे से शिवा का समक्ष्य उपवारत से दें। इसविष्ठ वेदिक संतीत का विश्वान्त्वों में करणिक विवरण पाया जाता है। सिष्ठ निष्ठ परि-तनिनों के नाम से जाया पंचनीय शिवा कृत्य प्रसिद्ध हैं।

होंगे । इस प्रचार आदि प्राचीन काल के दो नारद इमादे परिचय में आते हैं।' तीसरे 'नारद' नामक प्रत्यकार हैं 'संगीत मकरूद' के प्रणेता । इन्होंने क्यं इस प्रत्य के आरंग में दिये हुए पूर्वाचारों के नामों में 'नारद' का मी उल्लेख किया है। यह उल्लेख नारदीय शिक्षा के प्रणेता अथवा गान्धर्व बेद के प्रवर्धक के लिये समझा जा सकता है। संगीन के शास्त्रीय विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से यह प्रत्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर मी इसकी दुल रुचिकर विरोधताएं निम्मलिखत हैं—

- (१) पुरुष राग, की राग और नपुंचक राग—इस प्रकार रागों का वर्गीकरण और ९३ रागों का निरुष्ण। युनाक्षकियत ( बिनमें कंपित गमक का पूरा प्रयोग है) कोर्य कियत ( बिनमें 'कम्पित' का न्यून प्रयोग है) और कम्पदीन ( बिनमें कम्प ना प्रयोग बिल्डुल नहीं )—इन तीन वर्गों में रागों का विभावन।
  - (२) गान्धारमाम का निरूपण (भछे ही यह निरूपण बहुत ही अस्पष्ट है )।
  - (३) श्रुति-नामों की प्रचित परंपरा से भिन्न नामों का उल्लेख ।
  - ( ४ ) मरत के बताये हुए तेंतीस अलंकारों के स्थान पर केवल उम्नीस अलंकारों का निरूपण ।
- (५) नखन, वायुन, चर्मन, छोइन, और शरीरत्र—इस प्रकार नाद के पांच भेदों का निरूपण (इसमें नवीनता दिखाई देती है )।
- (६) बीणा के अठारह मेदों का निरूपण (यह संख्या अन्य प्रन्यों को देखते हुए साफ्री बड़ी है। शार्क्सदेव ने मी कुछ ग्यारह ही बीणा-मेद बताए हैं।)

'संगीत मकार' के माल-निर्णय के संक्ष्य में यह माना गया है कि निश्चित कर से 'संगीत राताकर' (तेरहशें सदी) से पूर्व की रचना है। इसमें बिन पूर्वाचारों के नाम दिये गए है, उनमें मातृगुत ऐतिहासिक नाम है। मातृगुत का साल छंडी राताच्दी का उत्तरार्थ अपदा साताचों राताच्दी का पूर्वार्थ माना गया है। इसलिये 'संगीत मकार' को सात्वां साताच्दी का पूर्वार्थ माना गया है। इसलिय 'संगीत मकार' को सात्वां सिल्वे, को ब्राह्में के 'संगीत मत्वां में करद, उक्द, ब्राह्म, लेक्ट, लोमान, नान्यदेव आदि के नाम नहीं मिल्वे, को ब्राह्में के 'संगीत मत्वां में अवस्था मिलवे हैं। इसलिये 'संगीत मकार' के नाम से 'सलारियाच्यापानि-स्वार्ण माना मा एक छोटा या अन्य प्रत्य मा महाशित इल्या है। सात्व के नाम से 'सलारियाच्यापानि-स्वार्ण पात्र में माना वा स्वर्ण को माना स्वर्ण के स्वर्ण नाम मा एक छोटा या अन्य प्रत्य में माना वा स्वर्ण है। स्वर्ण के नाम से 'सलारियाच्यापानि-स्वर्ण के स्वर्ण नाम का सात्र खाने से राग-रागिनी निक्ष्य में ये स्वय बार-बार 'नारद' के मत का नाम छोते हैं और इस विवय में माना वात्र स्वर्ण का सका सात्र खाने से एक अच्छा उदाहरण है।

मर्तग ने बुद्देशों में गान्यास्त्राम के छिये जो वहा है कि इते 'नारह' ने बताया है उसके छिये किसी-किसी ने ऐसी बहरना की है कि ये नारह 'संगीत मकरुर' के स्चयिता होने । किन्तु 'संगीत मकरुर' का बाख देखते हुए और

स्याविना<u>रदसंयुक्तो</u> वेदवेदांगकारसम् । उपस्यिवोऽहं लोकेरां प्रयोगार्थं छताखलिः ॥

( ना० शा० १।५२,५३ )

<u>नारवाचाश्च गन्धर्वा नाटचयोगे नियोजिताः ॥</u>

(ना॰ शा९ शा५१)

नाट्यशाल में, नाट्य प्रयोग में भरत के स्हयोगी गन्धर्य के रूप में भी नारद का उदजेख मिलता है:—

उसका अपेखा मतंत्र की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए। यह पहरना निरामार चान पड़ती है। मतंत्र का उल्लेख वी 'नारदीय प्रिशा' के प्रणेता प्राचीन मारद्र के क्रिये ही हो सकता है। 'नारदीय प्रिशा' में 'गाल्यारमाम' का स्वरू उक्केख मिळता है।

इस मन्नार विधानम्य के मणेता, नात्यर्वनेइ के प्रवर्तक, नाट्य मणेग में मस्त के सहयोगी, 'संगीत मक्तर्य' के रचिता और 'चलारियच्छतरागनिस्पण' के रेखक—ये गाँच 'नार्य' इसारे परिचय में आते हैं, जिनकी ऐतिहासिक्रता अनिश्रित सी है।

### (३) दत्तिस

भरत के नाटबंगाल में दक्ति का नाम भरत के पुत्री-शिव्यों में कोइल के साम-साम आता है।' और इन दो नामों की अन्त्रन भी जोड़ी-सी दिखाई पड़ती है। इन्हें दक्तिलावार्ष कहकर अभिनव्यात ने बहुत बार इनके प्रन्य से उदरण हिये हैं।

अननारायनसंस्कृतपन्याविक के अन्तार्गत 'दिस्तसम्' नाम का जो छोटा ला प्रत्य प्रवाधित हुआ है, उस में सादय का तो भोदे विषय नहीं है और केवल संगीत की दिष्ट में भी वह बहुत ही अपूर्ण है। भरत की पुत्र या शिय्य-परंपर में इस सर्वाय होने से एक एक इस इस हुत ही अपूर्ण है। भरत की पुत्र या शिय्य-परंपर में इस सर्वाय होने से एक एक इस हुत हो। अरेत नाट्य के व्यापक विषय पर इनका विस्तुत प्रत्य पत्त होगा। किन्तु अर नह सम्य आपाप है। संगीत बंधनी जी होता साम्य उपकेश है, नह मा तो इनके सूछ सम्य के संगीत बंधनी जी की स्वत्य होगा। किन्तु अर नह सम्य अपाप है। संगीत वंधनी जी होता सम्य उपकेश देश हो स्वत्य होगा है। इसके विषय-प्रतिवादन को देखते हुए, यह किसी मूट सम्य भूष को संक्षित रसान्य ही माद्यम पहला है। इसिक 'पुत्रिन' सी प्राचीनला के यह में से में से हैं सहित होगा होगा है पर स्वत्य प्रतिवाद के स्वत्य होगा है से अपने परिकार में से स्वत्य परिकार में से से से सान से स्वत्य होगा होगा है पर सम्य पूर्ण स्वीक्ष स्वत्य प्रतिवाद है। यह सम्य पूर्ण स्वीक्ष स्वत्य अपने अंतर होगा होगा है। विष्य को सहा सम्य पूर्ण स्वीक्ष स्वत्य स्वत्य है। यह सम्य पूर्ण स्वीक्ष स्वत्य होगा होगा है। विष्य को सहुत्य इतिष्ठ भी कहा समा है।

#### ( ४ ) मन्दिकेश्वर

यह नाम भी पौराणिक है किन्तु साथ ही त्याकरण तथा नाट्य (संगीत तथा रस इसी के अंतर्गत हैं) के महाम् आचार्य किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से संबद रहा है।

नित्केश्वर का संगीत संक्या अन्य 'नित्परता' 'गदर' भी बनाई हुई सूची में उद्घितित है, किन्तु आज यह अमाप्य है। मद्रास छाइनेरी की सूची में 'नित् परतीक संकरस्थायाय' पेशा 'नित्परत' का एक खब्द उद्धितित है। नित्केश्वर और पांची के संबाद के रूप में 'परतायंचिद्रका' नाम का एक अन्य भी मद्रास खाइनेरी में संबद्धित है। नित्केश्वर का कोई एक अन्य अमिनवृद्धत को भी उपक्रय नहीं मा और उन्होंने माचीन श्रीकार कीर्विचर के आधार पर ही नित्केश्वर के उत्त अन्य में से उद्धरण दिने हैं। 'निद्मत' नान ना नित्केश्वर का अमिनवृद्धत को उपक्रम मा और उन्होंने सीचे उत्तमें से उद्धरण दिने हैं। 'निद्मत' नान ना नित्केश्वर का अमिनवृद्धत को उपक्रम

पुत्रानध्यापयं योग्यान् प्रयोगं चास्य तत्त्वतः । शारिङ्क्यं चापि वास्त्यं च कोहलं दन्तिलं ( दन्तिलं ) तथा ॥

<sup>1. 441-</sup>

नित्केश्वर मा 'मरताणव' नाम मा प्रत्य संभवतः नाटव के स्थापक विषय वा प्रतिशदक रहा होशा, विग्तु आव उसके प्रवाप अञ्चाप की हो अण्डुलिनि फिरती है ( मद्रास स्थार जीर की साहबेरी में सुरक्षित )। नित्देश्वर रा 'अभिनयस्पंग' हो पूर्णंक्य में उसक्या है और तेस्या तथा देवनागरी लिपि में प्रशक्तित है।' यह मुस्यतः नृत्य से संबन्धित है। वंजीर लहुनेरी में नित्वेश्वर के नाम से 'वातकक्षण' नामक अन्य भी संमहीन है।

इस प्रकार हमने देशा कि निर्देश्यत का संगीत-संदगी प्रन्य 'निर्द्भिस्त' आव अभाष्य है और उनके नाट्य-संक्ष्मी विशास प्रन्य (जो चार इक्सर स्टोहों वा माना बाता है) वा मो नगण्य सा खण्ड उपरुज्य है (चेयल दशम अभ्याय प्राप्त है)। इनके साट-निर्णय के चारे में अभी विशेष सामग्री उपरुज्य नहीं है।

नाटच तथा संगीव-साहित्य के ऐसे पुटकर नाम जिनके अन्य चपलच्च नहीं या जिनके अन्यों के यारे में जानकारी नामों तक ही सीमित है।

इस बेणी के अन्तर्गत आने वाले क्रन्यतरों के नाम अन्य उपरूष्य क्रमों में पाये जाने वाले उत्हेटतें से हो जाने जा सकते हैं। नारद मा 'संगीत मक्टर' अमिनवसून की अमिनव मारती' और शाहरीय मा 'संगीत मक्टर' अमिनवसून की अमिनव मारती' और शाहरीय मा 'संगीत स्वान्यर'—में तीनों रेसे उन्हेंग्लों के लिये महत्वपूर्ण है। नारद और शाहरीय ने तो अमरे क्रमों के आरम्म में हो पूर्वाचायां के नार्मी ही और अमिनवसून ने बीच-बीच में नामीहरेर इस्ते अपना उदरण रेक्ट रेसे अम्पनार्थ को को से में हुए जानकारी दी है। इन तीनों से हमें जो नाम सूचियां मिन्दती है उन्हें भीचे तालिका के रूप में दे रहे हैं। इस तालिका में कुछ नाम रेसे के नाटप्यातर के शंभावरों के रूप में दे रहे हैं। उन्हें पृषक् दिवाने के लिये रेवाकिन पर रिया गया है। 'मरते' 'मता' 'जारट' 'स्वित' और 'निटिन्यर' को भी रेवालिन किया गया है, क्योंकि इसके क्रम्य अवक्रम होने से रहें हम जर कुछ दिवार से देख हैं।

| नारद           | अभिनवगुप्त    | शाईदेव                   |  |
|----------------|---------------|--------------------------|--|
| 'संगीत मकरन्द' | 'अभिनव-भारती' | 'संगीत रत्नाकर'          |  |
| षक्षा          | कश्यर मुनि    | सदाधिव                   |  |
| इरि ( २ वार )  | टोकाकार       | धिया                     |  |
| मर्तग          | निट्केस्बर    | इदा                      |  |
| करपर मुनि      | नारद          | भरत                      |  |
| विश्वकर्मा     | कोहळ          | करप भुनि                 |  |
| इरिश्वन्द्र    | दखिल          | मतङ्ग                    |  |
| म <u>रत</u>    | मतंग          | याधिक                    |  |
| क्षमञ्जारम्ह   | उकट           | दुर्गांशकि (१) दुर्ग शकि |  |
| चण्डी          | चहुक          | शाईक                     |  |

<sup>).</sup> तेलगु में मकाशित संस्करण का पु॰ के॰ कुपारसाधी ने खंगेग़ा चतुवाह मी किया है। डा॰ मनमोहन योप ने भी कमकवा संस्कृत सीगित में इसे देवनागरी जिनि में मकाशित किया है और साप में खंमेग़ी बातुवाह भी विचा है।

| ब्याल           | बोह्नर             | : कोइल :                            |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| शार्द्छ .       | कीर्त्विघर         | विद्याखिल                           |
| नारद .          | বিয়া <b>বি</b> জ  | दतिल                                |
| तुग्बुर         | <b>उत्पलदेव</b>    | <b>काव</b> ङ ्                      |
| वायु            | भट्ट गोपाल         | <b>अ</b> खतर '                      |
| विश्वावसु       | भेट मातृगुरा       | बायु .                              |
| गौरि            | <b>प्रियाति</b> थि | विश्वावसु                           |
| आञ्जनेय         | . भीहर्ष           | रम्म                                |
| সন্ধ            | भट्ट सुमनस         | ુ અર્જુન                            |
| एण्युख          | शक्लीगर्म          | नारद                                |
| भृङ्गिदेवेन्द्र | भट्ट वृद्धि        | तुम्बद                              |
| कुथेर           | <b>पं</b> टब       | आञ्जनेय                             |
| युशिक मुनि      | भट्ट यत्त्र . ,    | भातृशुप्त                           |
| मातृगुप्त       |                    | रावण                                |
| रावण            |                    | <u>मन्दिकेश्वर</u>                  |
| समुद            |                    | स्त्रावि -, -                       |
| सरस्वती         |                    | गण                                  |
| ৰতি             |                    | बिन्दुर <b>ा</b> ज                  |
| यर्थ            |                    | क्षेत्रराज                          |
| किवरेश          |                    | सहुल                                |
| विक्रम          |                    | <b>रुद्र</b> ट                      |
|                 |                    | नान्यदेव                            |
|                 |                    | भोजराज<br>परमर्दी                   |
|                 |                    | परमद।<br>सोमेश                      |
| •               | `.                 | कामच<br>होलट                        |
|                 |                    | · <del></del>                       |
|                 |                    | <u>उद्गट</u>                        |
|                 |                    | भड़ेक                               |
|                 | . 1                | भट्ट <u>अभिनवगु</u> प्त<br>कार्तिघर |
|                 | 1                  |                                     |

इन तीन सुचियों के अतिरिक्त हमें बुछ अन्य नाम नीचे लिखे ग्रन्थों में भी मिल जाते हैं—

- (१) नान्यदेव का 'भरतभाष्य' या 'सरस्वतीहृदयालङ्कार'।
- (२) शारदातनय ना 'भावप्रशाश'।
- (३) पार्श्वदेव ना 'संगीतसमयसार'।
- (४) कल्लिनाथ और सिहभूपाल की 'संगीत-रत्नाकर' पर टीकाएँ ।

इन ग्रन्थों में ऊपर दी हुई तीन स्चियां के अतिस्कि जो नये नाम मिटने हैं वे इस प्रकार हैं---

| नान्यदेव                                   | शास्त्रतनय                                                                                                       | पार्स्वदेव                         | सिंहभूपाछ      | कल्छिनांथ                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 'भरतमाध्य'                                 | 'मायप्रकाश'                                                                                                      | संगीतसमयसार                        | सं॰ र॰ की टीका | सं० र० की टीमा                   |
| पेवराज<br>आस्तिक<br>छत्रक<br>बृहर्ग् कस्पप | वासुकि<br>लगसप<br>सदादिव<br>शिष<br>गीरी<br>पार्वती<br>गान्वर्वेतिभंद<br>(प्रंप-नाम)<br>द्रीहिंग<br>माहति (आजनेव) | दिगम्बर व<br>दिगम्बर सूरि<br>रोक्ट | दश्यवापित      | धेमराज<br>खोदित भट्टक<br>गुमन्तु |

जपर में तालिमाओं में अभिकांश नाम पीराणिक हैं और बुछ 'पेतिहासिक भी हैं। इन नामों के बारे में जो भी योडी बहुत जानकारी उपलब्ध है, उसे विस्तार भय से नीचे तालिका के रूप में ही रख दिया गया है। नीचे वी दालिका में नाट्याल के टीकाकारों को तथा 'भरत', 'मतंग', 'नारर', 'दिसिक' और 'निदिकेशर' को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इनके बारे में हम जपर विस्तार से जिस चुके हैं। इस तालिका में नीचे लिखे संदिग्त संकेती ना प्रयोग किया गया है—

सं॰ र॰ = संगीत रत्नाकर । सं॰ म॰ = संगीत मकरूर । ना॰ सा॰ = नाट्य सारत । नात्य॰ = नास्यरेप । कल्ळि॰ = कल्ळिनाय की 'संगीत रत्नाकर' पर टीका । सिंद॰ = सिंदग्याल की 'संगीत रत्नाकर' पर टीका । अ॰ भा॰ = 'अभिनय-मारती । भा॰ प्र॰ = भावप्रकास । सं॰ स॰ स॰ चः 'संगीत समय सार' । बृद० = बृहदेशी ।

| आचार्य का<br>नाम    | किन इन्थीं में '<br>उल्लेख         | पौराणिक या<br>ऐतिहासिक                                           | ग्रन्थ का नाम<br>                                                                                                        | अन्य कोई उपटब्ध जानकारी<br>!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संदाशिव             | सं० र०, मा० प्र०<br>(शिव) मा० प्र० | पौपशिक                                                           | (1)                                                                                                                      | सम विवाओं, कल्लाओं के उद्गम-स्रोत के रूप में<br>भारतीय पौराणिक परंपरा में सर्वविदित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| व्रमं ः             | सं० र०, सं० म०                     | >1                                                               | (?)                                                                                                                      | नाटबवेद के देवी प्रवर्तक !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शिन<br>गौरी,पार्वती | सं० र०<br>भा• प्र• }               | " .                                                              | (1)                                                                                                                      | विव की बक्ति और उन्हों की भाँति सन निवाओं<br>एडाओं का मूलस्थान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हरि '               | संक्ष्मक .                         | ,,                                                               | (1)                                                                                                                      | इंशा या दिण् <b>ु</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चण्डी               | सं• म•                             | ,,                                                               | (1)                                                                                                                      | िया का दूसरा रूप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कदपप गुनि           | सं० र०, सं० म०,<br>अ० मा॰          | बैदिक पौराणिक,<br>किन्तु किसी ऐति<br>इसिक व्यक्ति से<br>संबद्ध ! | ` ′                                                                                                                      | श्च०मा॰ में रसातुकूल गीतःप्रचोग के कारे में उदरण ।<br>रण्डी के 'कान्याद्यों' की टीका में सी नामेल्लेज ।<br>रुमयतः माटया, संगीत, अर्लश्चर के आचार्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बृहत् करयप          | नान्यः                             | पेतिहासिक (१                                                     | (!)                                                                                                                      | नान्यदेव के 'मरतभाष्य' में दो बगह उल्डेप !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कोइड<br>. , ,       | अ॰ मा॰, सं॰ र॰,<br>सा॰ या॰, कल्लि॰ | ऐतिहासिक (१)                                                     | गंगीत मेर<br>बोहलीय अ-<br>भिनपशास्त्र,<br>बाल स्ट्रजग<br>(अनिम दो<br>नी गण्डित<br>पाण्डुलियिग<br>मदास सद-<br>ब्रेश में)। | नाटबसाल में मत्त के विष्युत्तरों में नाम। अनत में<br>ऐता उन्होल कि मत्त वहा नीर वार्ष मेहरू पूर<br>करों— पीरवृत्ततलों केंग्लक क्यक्तिकी ! महिन्<br>नाव को रीहा में इनके प्रत्य का नामिन्तिन और<br>ऐसा भी उन्होंक है बहेल माने को उद्धान करते हैं।<br>इस उद्धाल से वहाँ उड़ासन, स्वीकि मनेता स्वर्थ<br>केंग्लक के उदस्य देने हैं। संमादना यही कि दे<br>मर्जन स्वर्णने वार्षित नामिन स्वर्णने में से हैं दे<br>मर्जन से मानीन। नास्य तथा मंत्रीन देनों धेरों में<br>एक तो मनिशा। |
| आश्चनेप             | सं० र०, मा० प्र०,<br>कश्चि         | पौराणिक, किन्तु<br>किसी ऐनिदासिक<br>व्यक्ति से सम्पद             | (1)                                                                                                                      | मा॰ प्र॰ में तथा षड़ि॰ द्वारा उदरण। मण्युगीर<br>दानोदर पंडित के 'तंतीनदर्षने' में समनामिती वर्गी-<br>बरण के डिए उनके मत का हतुमान के नाम में<br>उहलेख। अदोवन द्वारा मी हतुमान के महेल्लेख।                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| घार्द्छ             | संबरः, संब्रमः,<br>वृहः            | (1)                                                              | (!)                                                                                                                      | तं॰ र॰ और सं॰ म॰ में केनल नामील्डेल, नुर॰<br>में दो उद्भण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दुर्गा विक          | संव रव, बृद्                       | प्रेतिशक्तिक (१)                                                 | (1)                                                                                                                      | वृह्० में 'दुर्गशिक'।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| याधिक '             | सं० र०, बृह०,<br>नात्य०, कड़ि०     | ऐतिहासिक (१)                                                     | (1)                                                                                                                      | संगत्तः इतका संगीत पर कोई प्रत्य गरा देशा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| आचार्यं का<br>नाम | निन ग्रन्थों में<br>उल्डेस    | पौरामिक या<br>ऐतिशामिक १ | मन्य रा नाम | अन्य कीई उपलब्ध बानरारी                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कम्पल,शश्चतर      | रां० र॰                       | पौराणिक                  | (i)         | नाग जानि के गर्मा, सरस्त्रती की आरावना करके,<br>बर पानर जिब के कर्णहुण्डल वन जाने की पीजनिक<br>कथा।                                                                                                                                                                  |
| विशाखिल           | अ॰ भा॰, सं॰ र॰,<br>दविल       | येतिहासिक (१)            | (1)         | दचिङ से प्राचीनतर क्योंकि 'दचिङम्' में उद्दरण ।                                                                                                                                                                                                                      |
| विश्वायसु         | सं॰ म॰, सं॰ स॰,<br>सिह॰, वृह॰ | "                        | (1)         | गन्धर्व-जाति सा ।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रम्मा, अर्जुन     | सं• र∙                        | पीराणिह                  | (1)         | तंत्रोर राजशीय पुरतकालय में 'अर्जुन मरत' की<br>पार्जुलिये।                                                                                                                                                                                                           |
| रावग              | रां॰ म॰, सै॰ ४०               | 27                       | (1)         | 'राज्यद्वया' नाम के बाद दिरोप से और सामगान<br>से नम्बन्ध ।                                                                                                                                                                                                           |
| स्त्राति          | ना॰ शा॰, सं॰ र०,<br>अ० भा॰    | ऐतिहानिक (१)             | (!)         | 'पु' रर' नाम के अननद बात के आविश्वारक के रूप<br>में तथा इन्द्र की सभा में नाट्यप्रयोग में मस्त के<br>सहयोगी के रूप में नाट्यपारन में उद्दिश्यत ।                                                                                                                     |
| द्धप्रजापति       | सिह•                          | n (!)                    | (1)         | कोई ग्रंथ अवस्य रहा होना विश्वमें से सिंह॰ द्वारा<br>उदरण।                                                                                                                                                                                                           |
| उसरुदेव           | अ॰ भा॰                        | पेतिहासिक                | (i)         | अभिनव्याच के पत्म गुरु   यो तो ये प्रत्यमिश-<br>दर्धन के आदिपुरुष के रूप में अधिक विख्यात,<br>किन्तु अ॰ मा॰ में इनके संगीत समन्यी उद्धण्ण !<br>सम्मयक्षः संगीत पर दनका कोई मन्य रहा होगा !<br>तमय—नवीं शतास्त्री दें क्या अन्त, अपवा दसवी<br>शतास्त्री ई॰ का आरम्म ! |
| कद्रट             | सं० र०, कल्लि                 | <b>ऐ</b> तिहासिक         | (1)         | प्रभिद्ध आलंगरिक, 'कान्यालंकार' के प्रयोता !<br>संभनतः संगीत पर भी मन्य ।                                                                                                                                                                                            |
| राहुल             | सं॰ र॰, अ॰ भा                 |                          | (1)         | या तो ना॰ शा॰ केटीनाकार और या नाट्य पर<br>विस्तृत ग्रन्थ के निर्माता ।                                                                                                                                                                                               |
| शकलीगः            | ं अ∘ भा∘ .                    | ऐति•                     | (!)         | सम्मवतः नाट्य से अधिक सम्बन्ध ।                                                                                                                                                                                                                                      |
| मट वृद्धि         | শু শা •                       | <u>ऐति</u> •             | (1)         | सम्मातः संगीत पर कोई ग्रन्थ। अ॰ मा॰ के 'तालाप्याय' में उद्धरण।                                                                                                                                                                                                       |
|                   | _1                            | 1                        | 1           | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                  |

सम्मन्तः संगीत पर कोई ग्रन्य । अ॰ मा॰ के 'तालाभ्याय' में उदरण् ! । ।

ऐति०

ì

अन्य कोई उपलब्ध जानकारी

पौराणिक वा ऐतिहासिक ?

थाचार्य का

नाम

किन प्रन्यों में उल्लेख

|                                   |                                 | I             |     | -                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पंटक                              | अ० मा०                          | ऐति∙          | (1) | केवल नाट्य-सम्बन्धी उदरण ।                                                                                                                                                                                      |
| भट्ट यन्त्र                       | अ॰ मा॰                          | ऐति•          | (?) | नृत्य-सम्बन्धी उद्धरण ।                                                                                                                                                                                         |
| मृह गोपाछ                         | <b>এ০ মা</b> ০                  | <b>ऐ</b> ति०  | (1) | अन-सम्मची उद <b>रण ।</b>                                                                                                                                                                                        |
| मावृष्टुप्त                       | सं• म•, स• मा•<br>सं• र•,       | ऐति•          | (1) | श्रीहर्ष ( राजा ) के समकाञीन ! सातवीं राताव्यी मा<br>पूर्वार्थ, महाकवि और बाद में काश्मीर के राजा !                                                                                                             |
| <b>भिया</b> वि <b>यि</b>          | अ॰ मा॰                          | ऐति॰          | (1) | नृत्य-सम्प्रन्थी उद्धरण ।                                                                                                                                                                                       |
| मोजराज                            | संगरः, भाः भः,                  | ग्रेति•       | (1) | अर्जनार समा सम्भात्त्र में 'सरस्वतिक्रणागाण'<br>तथा 'शृजाध्यत्राध' के प्रणेता के रूप में विख्यात ।<br>क्लाओं के तथा शाव्य के प्रतिब्द मन्त्र । संगीत-प्रत्य<br>मा नाम अरात । समय—११ वी राताच्यी मा<br>यूनार्च ! |
| सोमेश्रर                          | र्सं॰ र॰, भा॰ प॰,<br>रां॰स॰ सा॰ | देति •        |     | काटहार्ट से सन्धिकार में स्थान । अवः उसी<br>महत्त्व में विस्ता                                                                                                                                                  |
| परमदो                             | सं०र०, सं०<br>स०सा०             | ऐति॰          | (!) | पार्चदेव द्वारा प्रकथाध्याय में उद्धरण ।                                                                                                                                                                        |
| विन्दुराज)<br>क्षेत्रराज }        | सं• र०                          | ऐति(१)        | (!) | अन्यत वहीं उल्टेख नहीं ।                                                                                                                                                                                        |
| शेमधन,<br>लोहित,<br>महरू, सुमन्तु | ∓छि•                            | ऐति (!)       | (1) | इन सोनो का कोइल द्वारा उद्धरण, ऐसा कक्षिण्या<br>उक्लेख ।                                                                                                                                                        |
| तुम्बर                            | सं० र०, स० म०                   | पौग •         | (1) | नारट के संगी गान्धर्व के रूप में पौराणिक परस्परा<br>ने प्रतिद्व ।                                                                                                                                               |
| वासु                              | सं॰ र॰, सं॰ म॰                  | पीरा ०        | (1) | 'वायु' माद के मुख्य बाहक के रूप में संगीत भे<br>सम्बद्ध अथवा वायुपुराण (!)                                                                                                                                      |
| गण (!)                            | सं० २०                          | !             | (1) | थन्यत्र वहीं इल्लेख नहीं ।                                                                                                                                                                                      |
| देवसन                             | नान्य•                          | देवि•         | (1) | सत्तम् अध्याय में 'श्रह', 'अंश', 'तार' वा रूखण<br>बनाते समय उदरण ।                                                                                                                                              |
| आपिश्रञ्जि<br>मुनि                | नान्य•                          | <b>ট</b> ্রি॰ | (!) | र्राजा-प्रक्रम में पाणिति, नारर के साथ नामेल्टेस ।<br>ये प्राचीन बैयतस्यण, जिनसे पाणिति द्वारा मी<br>नामेल्टेस ।                                                                                                |

| आचार्यं का  <br>नाम                                                                                                       | हिन ग्रन्थों में<br>उल्लेख | पौराणिक या<br>ऐतिहासिक ? | रन्थ वा नाम | अन्य कोई उपरुक्य जानगरी                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आस्तिक }<br>छत्रक }                                                                                                       | नान्यः                     | देति॰ (१)                | (?)         | करवर, मतंग, तुम्बर के साथ-साथ केवल नामोल्लेख<br>( १० ६४—सप्तम अध्याय ) ।                                                                                   |
| वासुकि                                                                                                                    | মা• ম•                     | पौरा०                    | (1)         | फेनड एक उदरण, अन्यत्र कहीं कोई उल्टेस नहीं।<br>डं॰ म॰ में 'क्याल' सम्मवतः हसी का पर्यायवाची,<br>क्योंकि वासुकि प्रसिद्ध नाम।                               |
| अगस्य,<br>व्यास,<br>द्रोहिणी                                                                                              | भा॰ प्र॰                   | पौरा०                    | (!)         | अगस्त्य वा कोई उदरण नहीं, ध्यास से नाट्योत्पत्ति<br>का वर्णन, विन्तु पुराणों में ऐसी कोई क्या नहीं।<br>द्रौहिणी वा नाट्यसम्बन्धी उदरण ।                    |
| दिगम्बर                                                                                                                   | स्०स० मा•                  | ऐति•                     | (1):        | . सम्मवतः पास्त्रदेय के गुद्र । काल-इष्टि से इनकां<br>स्थान सन्धि काल में ।                                                                                |
| शंकर                                                                                                                      | सं∘स∘सा•                   | भैस (१)                  | (1)         | बाद्याच्याय में उदरण ।                                                                                                                                     |
| विकम<br>समुद्र                                                                                                            | सं•म•,<br>सं•म•,           | ऐति•<br>(!)              | (?)         | अन्यत्र कहीं कोई इल्लेस उपट्य मही। कीन से<br>ऐतिहासिक विक्रम संगीताचार्य थे १ 'शनि-माहात्य'<br>में दीपक राग गाकर दिये जलाने वालेविकम की क्या<br>प्रतिस्त १ |
| विश्वकर्मा,<br>हरिश्रन्द्र,<br>कमटास्पक,<br>श्रीहर,<br>यम्मुल,<br>मृद्धिक,<br>सुचेन्द्र,<br>सुद्धिक मुन्<br>सम्बद्धिक मुन | <i>U</i> 8                 | पीय॰                     | (1)         | भन्यत्र वहीं कोई उल्लेख उपटब्ध नहीं I                                                                                                                      |

मंत्रीन पुग के संगीत-वाहर के विषरण का उपसंहार करते समय पुराणी में संगीत-विषय के अल्पाधिक उन्होस का परिचय पा लेना अस्थानीय न होगा । विष्युक्तमंत्रर, साधुपाण तथा मार्ट्यव्यपुराण में इस विषय का कुछ उन्होस मिलता है। विशुप्रमंत्रर के १८ वें और उत्तीसर्वे अध्यावों में संगीत का विषय मिलता है, जो गुप्तका सुन्त्रीजी के नाम में हैं। वासुप्रपाण के दिशीय साव के १२ में और २५ में अध्याव में संगीत का संवीत प्रतिपद्ध है। मार्यव्यव्याव में २१ में अध्याव में स्थाव का संवीत प्रतिपद्ध होगा प्रतिपद कर से भाग में स्थाव के अधित के संगीत विषय का सीधा प्रतिचादन तमी मिलता।

इस प्रकार इसने प्राचीन कुए के प्रत्यक्षारे वा उरुप परिचय पा टिया। नाट्यशास्त्र के विख्यात टीकायर अभिनतराम इस कुप के अन्तिम प्रतिनिधि माने चा सकते हैं, क्योंकि उनका काठ दसवी बाताब्दी हो है। अब इन सन्प्रकाल (तेरहवी चीरहर्सी काताब्दी) को से ठेते हैं।

 सन्धिकाल ( तेयहणें, चौरहर्षी वरों) इत नरु के प्रतिनिधि प्रत्यकार हैं नात्यदेव, यहदेव, 'संबोत रानाकर' के बीकाकार सिंहणाल, वारवेदेव, सोमेश्वर, धारदात्त्रय तथा विचारक्य। इन्हें इस क्रमदा के केते हैं।

#### तास्यदेव

नात्यपेत का अमकाधित प्रन्य 'भरत माण', नाम से तो भरत के नाट्यशाल का माण सा जान पड़ता है, बिन्दु हचके अधुना उपक्रव कोर्स में यह भरत के 'पेथाधिवार' (संगीत संक्रयी अध्यायों) के आधार पर रचित स्ततन्त्र प्रन्य है। इसको चेनक एक ही पाणुडिणी पुनास्थित 'भव्यास्वर ओरियण्ड रिवर्स हंदोनपूर' में सुरक्षित है और उपकी से प्रोटो-कॉरी हमारी प्रेरण से मारी दिवार्थियाक्य स्थित भी नवारंगीत मारती के शोध-पिमाय में संबर्धत हुई है। इस फ़ोडो-कॉरी हमारी प्ररण निम्माविश्वत सामान्य (Gentes) वार्त इस प्रन्य के विषय में कही जा स्वर्ती हैं है। इस

- (१) अध्यादों के अन्त में प्रन्य के जिबे 'भरतमाध्य' अथवा 'सरस्वतीहृदवाब्द्धार' अथवा 'मरतवास्त्रिक' इन विभिन्न नामों का प्रयोग मिलता है।
- (२) कही-मही अप्यापों के अन्त में 'वाचिवांते' देखा उन्हेण्य मिश्वा है, क्यांते देखा प्रकृष अनुमान होता है कि यह अन्य मुक्तर में बहुत ही दिवाद रहा होगा, जिसमें आहिष्क, वाचिष्क, स्वाचिष्क और आहार्य चारी प्रकृत के आनित्त मा गृत क्लिएग दिया गया होगा। किन्तु 'उपहच्च अंद केलब वाचिकानित्त्व 'क आह समीद से ही संक्य रहता है।
  - (३) भरत के उदरण पग-यग पर देते हुए भी कहीं-कहीं उनते योड़ा बहुत मतमेद प्रगट किया गया है।
- ( ४ ) प्रत्य भा उपळ्य अंग बहुत लिंडित अस्त्या में है और शृद्ध मी अधिनांत स्पन्नों पर बहुत आसट है। इस प्रकाण के अन्त में इस ने इस की जो श्विप-सूची दी है उसमें यह स्पष्ट किया है कि विस किस स्थान पर वह प्रत्य खण्डित है। खण्डित होने के अध्यवा इसमें क्रम-विष्येव और पुनरुक्ति को भी मसमार है।
- (५) प्रत्य में यदा सण्ड और रुजेक,—दीनों हैं और मरत के अतिरिक्त करवण, इतिल, नारद, बृहत्करण, मन्द्र, साष्ट्रिक, विश्वासिक, देपराच, प्रांटकपुराच, भागकरपुराच अदि के अनेची उदरण दिये गए हैं। वालिनि, नारद के सार साथ आधिशालि का भी नाम लिया गया है। 'आदिशालि' से संभवत यही विरुचत वायीन सैंस्यावरण अधिमदे होंगे जिनवा वाणिनि में भी नामोल्टिज स्थिम है।
- (६) विषय प्रतिपादन की दृष्टि से प्रन्य से बहुत से श्वल सहस्वपूर्ण हैं, जिन की चर्चा वहाँ विस्तारमय से धोल टी गई है।

( ७ ) ग्रन्यशर ने अनेने त्रार अरते नाम नान्यदेव या नान्यपति के साथ 'ग्रिमिकाविपति', 'महासामन्ताधिपति', 'धर्माक्कोल' आदि विरोपता वा प्रतेस दिया है।

ये प्रत्यक्षर नात्मदेव निधित्य के राज थे, यह तो प्रत्य में आप हुए उल्लेखों से स्पष्ट है और इतिहास में इस नाम के राज मुलिदित है। ये मिधिला में बणांटक का राज्य स्थापित करने दाले माने गए हैं और इनका राजदराल १०९० ई० से ११९० ई० कहा गया है। बगाल के राजा विश्वसंत (राज्यकाल १०९५ १९९८ ई०) ने उन्हें हराय या ऐता भी इतिहास में प्रतिद है। इत प्रदार नात्मदेव का काल १९०० ई० के आसपास निवित्तत रूप से माना आ सहसा है, किन्तु एक बात से बड़ी उल्लान गाड़ी होंगी है। एक और बाह्नदेव ने 'संगीन रतनात्तर' में पूर्वाचारों की सूची में नात्मदेव को स्थान दिला है, और दूष्टी और नात्मदेव ने असने प्रत्य के आरंभ में ही निश्चाह्नदेव (शाह्नदेव का प्रतिद उपनाम ) का उल्लेख किया है। याम :—

> लदयप्रधानं रम्लु शास्त्रमेत,—क्षि:शङ्कदेवोऽपि तदेव यष्टि । यज्ञदम लदयप्रतिवन्धकं स्था —,चदन्यथा नेयमिति हुवाणः ॥

नोपाधि ददे ( नोपाददे ) घरय विकारभेदं नि:शङ्क्सरिः खलु कृटताने ।

नान्यरेव के राज्य नाल के लिने इतिहास ना साहर और शाहुँदेव हारा उन्हें यूर्योचायों में स्थान दिया जाना में रानों वात वहीं एक ओर उन्हें शाहुँदेव ना यूर्यता सिद्ध करती है, यहाँ दूसरी और ऊपर लिसे उन्हरेस इस निक्कं में सन्द जात करती सती हैं। शाहुँदेव का बाल निश्चित रूप से शेश या वादी माना गया है। इसलिये फेजन नान्यरेय के उपर दिये हुए उल्लेख के आधार पर शाहुँदेव को नान्यदेव ना सनतालीन मो नहीं मान कहते। तिरह्मी शालान्दी के उन्हर्प्य में मा उन के बाद, यानी शाहुँदेव के बाल के बाद कोई 'नान्यदेव' निश्चित के राज्य हुए हों ऐसा भी इतिराज में कहीं जात नहीं इसलिये 'मरावामाय' के बाल-निर्णय में अभी कोई निश्चित निक्कंप नहीं निराला वा सकता नीचे लिसे विकृत ही कहें का सकते हैं —

- ( र ) या तो 'मरतमाप्य' में आवा हुआ 'निःशङ्करेव' वा उत्तरेख प्रशिक्ष है। यह संभव भी है, क्वींकि पाण्डुश्रिप बहुत सण्डित है और पाठ की हुलना के दिये अन्य कोई मतिश्रिप अभी उपस्थ्य नहीं ।
  - (२) या इस उल्लेख के 'नि:शद्भदेव' शार्क्सदेव से भिन्न रहे होंने जो कि मान्यदेव के पूर्ववर्ती होंने ।
- (१) या फिर 'नान्यदेव' नामक पेसे छोड़े दूपरे मिथिया के राजा रहे होने, वो सार्श्वदेव के परवर्ती हो और इतिहास में अजत हों। और यही यदि सत्व हो तो फिर शार्श्वदेव ने जिन नान्यदेव का उल्लेख किया है, वे भी 'मरतमाण' के रचयिता नान्यदेव से मित्र कोई और होने चाहिए।

मान्यदेव के बाल के संबन्ध में एक और बात बहुत ही विचारणीय है, विवादी और संमन्तः अब तक विदानी में प्यान नहीं गया है। अभिनव हात में 'अभिनव-आरती' में नान्यदेव का और उनके प्रन्य वा नाम दिया है और उदर्श्य भी दिया है। यथा—

## यदुक्तं नान्यदेवेन स्वभरतभाष्ये-

श्रत्र वर्षप्रव्देन गीतिरमिधीयते । नासर्गवरोषः, नापि षड्जादिसप्तस्वराः परमामे स्वनियमादेव सेच्छ्रया प्रयुच्यते । पङ्जादि-स्वरान्तानामप्यविरोपेण वावरोक्षादिधमीसं प्रत्येव समुपत्रभ्यते । स्रती वर्ष पत्र गीतिरिस्पवस्थितम् । सोऽपि चतुर्वियो मागध्यादिः ।

( ना॰ शा॰ बहोदा संस्करण, प्रथम खण्ड, पृ० २५५ )

सह उद्दरण नात्यदेव को अभिनवसुत का समजातीन मानने की प्रेरणा देता है क्योंकि दूसरी ओर जात्यदेव ने भे भीनवसुत का मान दिया है। उन अवस्था में तो नात्यदेव का काल उनकी उताल्दी के बाद ही ही नहीं सकता । किस्तु मिशिका के रावा 'नात्यदेव' का वो ऐडिसबिक कात दिस किय गया है, वह ऐसा मानने में अवस्व बाक है। दूसरी ओर शाहबेव बाठी तसरमा भी है। विकाश हम उत्तर उन्हेंग्य कर वृत्ते हैं। वो बुळ भी हो, क्षिनवस्तुत का उन्हेंग उन्हेंग्य दर्व महत्व पाई ठीर बहुत संमन है हि आगे चक कर ऐसे अन्य प्रमाण मिक जाएँ जिनसे नात्यदेव को क्षांत्रच्य पूरा का समावाजीन माना वा सके। इनका क्षण अभिकार होने के कारण इन्हें सन्पिकाल में रखा गया है। यदि वे आंध-नय सुत के समावाजीन माने वा सके, तो इनका स्थान प्राचीन दुग में ही होगा।

# शाङ्कदेव

शासिक वा 'ब्रहीत स्वास्त्र' सर्गावीण और विव्तृत विषय प्रतिवादन की दृष्टि से सवसुव भारतीय ब्रहीत का 'आकर' प्रत्य है, जैसा कि दम प्रस्था के अन्त में दी हुई हक्की विषयनुत्ती से स्वय होगा । इनके ब्राठ निर्णय में कोई कठिकाई नहीं होती, ब्रमीकि प्रत्य के मंगळावरण में ही दरतेने अपना परिचय निम्निस्तित हम से दे दिया है ।

"मेरा बंदा कास्मीर वा है, और उसके मूळपुत्रव हैं क्ष्मण । उसी बंग के भारकर नामक एक पुरुष कास्मीर से दक्षिण सारत में चळे आए थे। उनके पन हैं असिहिट, विनन्ना में पन हैं । असिहट के आश्रवरादा रावा विषण थे।"

याना विषण बादन—राज्य के गाएक ये और उनकी राजधानी देवगिरि ( आयुनिक दीवताबद ) में थी। उनका राज्यकार १२१० ई॰ से १२५७ ई॰ माना गया है। इसलिए उनके आधित सेप्रख के पुत्र वाहरिय वा नाक भी इसके आपताब सी माना वा स्वर्ण है।

पंगीत एनाकर' पर मायः सात बीकर्षे क्षियो गर्दे हैं ऐसी मतिद्व है। किन्तु इस समय वो संस्कृत की दो ही दीनाएँ प्रमाशित रूप में उपकार है—एक हिंद्श्यांक की और दूसरी महिल्यांम की । इनके अतिरिक्त गंगाधर की रिस्त एक हिन्दो रीमा की हस्तिकिरित मति, सात्रीत्थित एमनार-महरूकवाइनेरों में सुरक्षित पाणुकिति के आधार पर शोकवा संतीत मारती के शोष-दिभागा में तैयार कराई गई है। हिन्दु सात्रा में प्रतिका न होकर अनुसार मात्र है।

#### सिंहभूपाल

अलंकार शास्त्र में सिंहनूपाल का नाम उनके रचित 'राजर्णन-पुजकर' के कारण नहुत प्रसिद्ध है। बुक विद्वानों ने ऐसी शंका की है कि 'संगीत राजाकर' के दीवाकार शाब्द 'राज्यंन-पुजकर' के स्वित्त सिंहनूपाल से मिन्न रहे हों। | किन्दु प्रमाणों के आया में यह शंका निरावार मतीत होती है। विद्यं भूगल वेंचराति के राजा अनान (अथवा अनरोत) के पुत्र में। ये होता स्वर्ण दे माई से और नहें भाई की मुख के बाद हिंहनूपाल ही सिता के राज्यं के उत्तरिकारी के पुत्र में। ये होता स्वर्ण दे माई के और नहें भाई की मुख के बाद हिंहनूपाल ही सिता के राज्यं के उत्तरिकारी का प्रस्ता के सिता की स्वर्ण के स्वर्ण के सिता की स्वर्ण की सिता की स्वर्ण की सिता की सिता

स्तार्ययमुणाल' के बार्र में सिंहसूचाल ने खाने बंग का विस्तार से वर्णन किया है, जिसका धवतरण महीं क्रायश्यक समझा गया है। देवल एक हो उसेल यहाँ रुपिकर होगा धीर वह यह कि सिहभूमाल ने खपने वंश की हाई अति का बताया है।

- क यह प्रयुप्त श्रंप माना जाता है। अभिकास समय १७ वीं खताब्दी का अन्तिम भाग-श्रंप का नाम 'एस-सच-दिवोध'—ने प्रायः सर्भ
- ३, श्रीनिवास—सम्ब १७ वीं शताब्दी का अन्तिम माग—अंघ का नाम 'राग-तत्व-विवोध'—ये प्रायः सभी विपर्वों में अप्रोचन के अनवायी जान पडते हैं।
  - ४. हृदयनारायण देव-समय १७वीं शताब्दी का अन्तिम भाग-मंथों के नाम 'द्वदय कौतुक' और 'हृदय प्रकाश'।

३. दामोदर पंडित-समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वार्थ-अंध का नाम 'संगीत दर्पण'--राग-रागिणी पदाति

- प्र. लोचन—समय निश्चित नहीं । प्रत्य का नाम रागतरंगिणी'।
- ६, भावभट्ट—समय सत्रदर्थी शताब्दी का अन्त अथवा अद्यादर्शी का आरम्म । शंभी के नाम—'अनुपर्तगीत-विलात, 'अनुप संगीत स्लाकर'—'अनुपर्तगीतांकुव' ।

### 'संगीतराज' श्रीर महाराणा कम्भा

मण्युग के संगीत प्रंमों में "संगीतवान" का बहुत अधिक महत्त है। इसका मैनल एक लंड अनून संस्कृत लाई-मेरी बीनानरे से डा॰ इसका राज के सीतव्यकत में सन् १९४६ में महाशित हुआ था। संवरक ने भूमिका में इस ग्रंथ के पारे में जो जाननारों दी है, उससे यह प्रतीत होना है हि यह ग्रंय बृदन् आकार की हिष्ट से और विश्व मितावहन की मीहता के कारण चेवन सरप्युग में ही नहीं, अधिन हमारे पूरे संगीतगाल में एक दिश्य स्थान रखता है। दुर्गाम्यव इसकी ओर अभी तक विद्यानों ना यमेजित ब्यान नहीं जा कका, और इसी करण इसको महत्ता अथकानित ही रही है। उसे प्रवात में लाने के लिरे यहाँ हम डा॰ वुहन राजा द्वारा दी गाँ जानकारी का कुछ अंश उद्दश्त करते हैं। आसा है इस उद्धल से बिहानों और विद्यापियों में इस ग्रंथ की चर्चा होगी, और इसे यगीचित स्थान मिल सकेगा।

अन्य संस्कृत लाजियों में इस प्रंच की बारह पास्त्र लिपियाँ सुरक्षित हैं जिनमें से फेक्स एक ही पूर्व हैं। अंग में पींच रूतकोग हैं जिनमें से केवल पहला ही प्रमाणित हुआ है। पूरे अंच में सोलह हजार रखीक हैं और इस प्रकार हराश अलार 'संगीत रलाकर' से प्रायः तिमुता और भरत के नारवाणाल से आयः दुरना है। यह समूर्त्व अंच जन कभी प्रकाशित होगा तर बहुत आजर के कारण हमारे उनलार संगीताणल में केवोड कहरेगा। इस प्रकरण के अन्त में दी हुई इसकी संजित विषय पूर्वी से यह शहर होगा कि इसका विषय-पतिसादन किनात सर्वाङ्गीण है।

इस अंध के लेतक ने अपने काल में उपलब्ध समय साहित के अध्ययन कर है और तत्वालीन लक्ष्य या प्रचार को भान में रचने हुए आलोचनात्मक इंडिकेण अन्तात्वा है। इसलिए इसमें केवल गतानुगतिक मान से परमन्त का अनुसरण नहीं, बद्दिक लक्ष्य और लक्ष्य का या प्रयोग और भावत का समन्त्र पत्या जाता है, ऐसा संगदक का कहना है। इसलिए इसका पूर्व क्व प्रमागित होने पर तत्कालीन संगीत पर महत्वपूर्ण प्रकाश पद सकेगा

इस मंघ भी सभी पाण्डुलिरियों में छैरतक वर नाम कालीन या कुम्मकरों दिया गया है। संपादक ने ऐसा मत स्थारित हिता है कि इसके बालारिक छेलक महाराज्या कुम्मा ये और किमी कारण-विदेश से छवकी पाण्डुलिपियों में मिन्न नाम के छेलक का छल्केरत किया गया होगा। बब तक इस दिरद पर और अधिक गहन अध्ययन नहीं होता तब तक संपादक

१. लोपन नित्र ने अवदेव चीर विद्यालि का मान जिला है। विकास कैपिस कि विद्यानि का कास चौदरबाँ संचारती है। इसिनेने लोचन कि का कास चौदरबाँ मताक्ष्मों के बाद सामने की मृश्ति दो सकते हैं। किन्तु उनकी 'तागरांग्यों) में उत्पार स्वना-कास १०८२ सक संवन् दिया है जो १११६ ई० वैदेता है। यदि इसे श्रीक समस्मा आप तो देसा मानना होगा कि लोचन ने जिस विद्यापति का नाम जिला है ने कोई सम्य विद्यापति रहे होंगे।

के मत को मान छैने में कोई जापित नहीं होनी जाहिये। महायाण बुग्मा छन् १४३३ में राज्य विश्वास पर आहत हुए. ये और तैतीय वर्ष तर्स जटनेने राज्य किया। उनके राज्यंत्रत हो बहुत हो साम रंग्यहेत्र हो में दी, बसील उनका राज्य प्रवास और मालता के बीच या और इन दोनों प्रदेशों के हहतान उन दिनों में बहुत वालियालों थे। राजपूत शक्तरों में महायाण कुम्मा का यहा ऊँचा स्थान है। वे तार्वास अध्यातित रहे, वे विश्वास, निरं, उच्चकोंट के देखन, अदितीय संगीतकार, लोकरकार, भागे तालक, न्याप के प्रधाती और इन प्रधातक थे। मिन्दी और हिन्तों के निर्माण द्वारा उन्होंने स्थापय कता के उन्तयन में मी महत्वपूर्ण पार्य दिया था। उनवा काल ऐसा था कि कशीन के आहर्ष वा धार के मोलदान की सित्त पार की सित पार की सित्त पार की सित पार की सित्त पार की सित्त पार की सित्त पार की सित्त पार की सित पार की सित्त पार की सित पार क

१—नीतमोबिन्द पर शेना, २—सूड प्रकास, ३—चण्डीयतक पर शेना, ४—मामाताक पर एक प्रंथ जो खष्टित अंगरमा में अनुष संस्वत-सांग्रेसी में उपलब्ध हैं। ५—उनके स्वर्धन्त गीत रतीय आदि उन्होंने स्वर्ध रामनात में बॉप पर ऐसी रचनाओं ना फोई संग्रह महत किया होता ऐसा उनके अन्य प्रत्यों से बता चलता है।

"संगीतराज" के स्थान पर वर्डा-वर्डा किसी-विसी पाण्डलिप में "संगीतमीमांसा" यह नाम भी मिलता है !

#### दक्षिण भारतीय पद्धति

- रामामारप—समय १६ वी बताब्दी का उत्तरार्थ—ग्रंथ ना नाम 'श्वरमेल-न्तानिव'—यह ग्रंथ दक्षिण पद्मति का आधार-संग है। मुखारी मेल को ग्रद्ध स्वर सप्तक मानना और १९ मेलों में सब रागो ना वर्गीकरण, ने दो इसकी मुखा निरोपतार्थ हैं।
  - २. सोमनाश्—समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वार्थ-मंथ का नाम 'राग वित्रोध' ।
- ३. गोबिन्द दीिव्त—कम्बर७ में २कान्दी न पूर्वर्थ—अंथ का नाम 'क्षंगैत तुवा'—इंक अंच ने एनाप पूर्व देखक के रूप में कुंदुए हैं, किन्द्र लंक्टमाची का कहना है कि वास्तव में यह उसके पिता गोकिन्द दीवित ने . खिला या और अपने आययरात एताय भूप को समीचित किया था।
- ४, रुपंतरम्ही—१० वी शतादी का पूर्वर्थ—प्रथ का नाम 'चतुर्दिष्टमकाशिका'—७२ मेल पदित के वे आविकारक हैं!
  - तलजाधिप—समय १८ मी शतान्दी का पूर्वार्थ—अंथ का नाम 'संगीतसायमृत ।'
- मृष्यकुष के प्रत्यवारों का अविश्वय संक्षित विवरण येने के बाद इस प्रकरण की समाक्षि में नीने खिले पाँच प्रयो की संक्षित विरयनकुची री जा रही है—
- १. मरत का नाट्यास्त्र २. मतंत्र का 'बृहद्देती' ३. शाक्षेदेव का 'संगीत रुवाकर' ४. नात्यदेव का 'मरतमाप्य' और ५. महाराजा कुम्मा का 'संगीतराज' !
  - ये विषय सुनियाँ देने का उद्देश्य उन प्रमुख ग्रंथों से विद्यार्थियों का परिचय कराना ही है ।
- मञ्चपुत के याद उद्यक्तियाँ शतान्दी से आधुनिक सुन का प्रारम्भ माना यदा है। इस सुन के ग्रंथकारों का विवरण इस संध्याता के आगामी (छडे ) मान में दिना जाएना ।

# भारतीय संगीतशास्त्र के मुस्य उपलब्ध ग्रंथों की विषय-सूची

#### १. भरत नाव्यशास्त्र

भरत के नात्यवाल ना नाम भरतीय संगीत के सभी विवाधियों ने अनस्य मुना होगा और उसके विवय में हुए पूँचली सी धारणा बना रादी होगी। यहाँ हम उस समूचे अंध भी संदित विवय-यूची दे रहे हैं विससे संगीत के विवाधियों के अंड को उसके विवय यह सुना हो उसके और व यह समझ सके कि भरत को हमारे संगीत का मुमुख और आदिम आयार्ग बची और की माना आता है ? हम विवय मुची में सह, भाव और काह संबंधी जितने जंडा हैं, उन्हार निस्मुख सौंपे कर से संगीत के साथ सबंध आज मेले ही दिखाई न दे, किन्तु विवाधियों की यह प्यान में रखना चाहिये कि वे विवय संगीत की मिल्टिय नहीं है; बहिक इनको परोपित समझ-पूर्वक संगीत-साथना में स्यान देने से ही संगीत का आव- पड पुड़ से सकता है। मावन्दर की पुढ़ि से ही संगीत का यात्विक उद्देश दूरा हो सकता है। मावन्दर की पुढ़ि से ही संगीत का यात्विक उद्देश दूरा हो सकता है। मावन्दर की पुढ़ि से ही संगीत का यात्विक उद्देश दूरा हो सकता है। यह बहने सी आयर्थका नहीं है।

करें नगर तो मस्त ने संगीत के साथ रस ना सीया संबंध बोह दिया है बैसा कि इस विषय-सूची से स्वय होगा ! किन्तु जरों बैसे खुठ रूप के यह संबंध बुड़ा हुआ हिलाई न भी देता हो वहाँ मी उनजज विषयों मो संगित से किल्हुळ विक्ठिन नहीं समझना चाहिते ! उस विच्छेद से संगीत नी अवनति हुई है और यह छामन्य बनमानस की दिने को सो बैठा है ! इस विच्छेद में दूर करके रस, भाग और नाहु के साथ सभीत ना सबंध बोड़ना ही आज के छाकलार ना पर्य-कर्तव्य है ! मस्त ना नाव्यशास्त्र किस महार एक और संगीत के मान्त मा पूर्ण सारसंग्रह है और दूसरी और संगीत के मान यह गा बेसानिक विक्छेपण मख्त नरता है, वह दिसाने के अमिमाय से ही इस उससी विषय-सूची दे रहे हैं ! जिन्हें अभी तक इस प्रंस ना अध्ययन करने मा अवस्य मही शिवा है वे इस विदरण से उसका हुए परिचय पा जामें और उसके अध्ययन के रिकेट उनमी विज्ञास वहें यहीं प्रयोजन है ।

# संचिप्त विपय सूची

#### प्रथम श्रध्याय- नाट्यशास्रोत्पत्तिः

रफ़्रादि देवताओं को प्रार्थना से ब्रहा द्वारा नाट्यदेद का निर्माण—प्राप्तेद से 'पाट्य', सामवेद से गीत, यजुर्वेद सं क्षमिनय, अयर्वेद से रम को टेक्ट नाट्यदेद की रचना— नष्ट्य का रहरूप और विनोद के साय-राय हितोबदेश के रूप में उरका कोन-महनाणकारी उपयोग ।

# द्वितीय श्रध्याय-अेन्।गृहलन्न्यम् ।

विभिन्न प्रकार के प्रेक्षायह की निर्माण-विधि ।

# वृतीय श्रध्याय- रङ्गदैवतपुजनम् ।

नाट्य के आरम्भ से पूर्व निर्विष्न सफ्टता के हिये रहा देवता की पूजा का विभान !

# चतुर्थ श्रध्याय-- तावडवलच्चम् ।

पूर्वरह मी विधि में कथात् माटव आरम्म के पूर्व के जिया कटाप में महादेव के ताण्डव मृत्य के आयोजन मी विधि और उस मृत्य के आंगी का विल्लुत विदरण ।

# पञ्चम अध्याय-पूर्वरङ्गविधिः

तीसरे अध्याय में बताई हुई रंग देवता की पूंजा का पुनः विस्तार से बर्चान ।

#### · पप्त अध्याय—श्मविकल्पः ।

रस का ट्यांग और व्याख्या, भाव का ट्यांग और व्याख्या, आठ रसी का उनके उत्करणी सहित पर्यान—रही के देवता और वर्षा ।

#### सप्तम श्रद्याय-भाव-ध्याञ्जनम ।

मान भी सामान्य व्यास्या—विभाव, अनुमान भी व्यास्या—स्थायी और व्यभिचारियों मा पार्थस्य—८ स्थामी और २२ व्यभिचारियों का वर्णन—साविक भागी मा विचरण ।

#### अप्टम ब्रध्याय-उपांगविधानम् ।

अभिनय की ध्याख्या और उसके भैद—शिर द्वारा विकिष आभिनय—विभिन्न भावी और रही के अनुकूछ दक्षि द्वारा अभिनय—भू, नासिका, मण्ड ( गाल ), व्यं ह, व्यिक् ( डो॰)), दुस्तराग ( पेहरे का रंग ) और प्रीवा ( गर्दन ) द्वारा विभिन्न प्रकार के अभिनय ।

#### नवेम श्रध्याय---हस्ताधितधाः।

हार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार के अभिनय का वर्णन ।

#### दशम अध्याय-श्रीराभिनयः।

पार्ख, जडर, कटि, जर्र, इत्यादि से विभिन्न अभिनय ।

#### ए कादश श्रंभ्याय-चारीविधानम् ।

पैरी के विभिन्न चालन द्वारा अभिनय !

#### द्वादश अध्याय-मरहलविधानम् ।

एकादश अध्याय में वर्णित चारी से संबंधित अन्य पदचालन !

#### . त्रयोदश अध्याय—गतिप्रचारः।

गति या चाछ की विविधता—उपम, मध्यम, अधम मकृति के वात्री की मिरन-भिरन गति—रिभिरन रही और भाषी के अनुकूछ गति के भेर—ज्ञाल्य, यीवन आदि अयन्वा-भेद से गति-भेद—स्त्री पुरुष वा गति-भेद इत्यादि ।

#### चतुर्दश थ्रध्याय—प्रवृत्तिध्रुर्भेव्यञ्जनम् ।

रंगर्मच पर पात्रों के प्रयेश और निर्गमन ( गहर लागे ) की विधि तथा रंगर्मच के विभाग या बक्तों का विधान !

#### वहचढश श्रध्याय-वाचिकामिनये छन्दोविभागः।

वाणी द्वारा अभिनव में पाट्य ( गीत से मिन्न ) के भेद और अंग--छन्दविधि---१पनिभाग --छन्दों की मस्तार संस्था---आट गण इत्यारि ।

#### पोडश श्रध्याय-प्रचानि सोदाहरणानि ।

प्रायः ७० भूतो का उदाहरण सदित वर्ष्यन ।

#### मप्तदश श्रध्याय-शागभिनश्हे ।

काव्य में उपयोगी १६ वक्षण-४ अर्लवार-वाव्यदोव-वाव्यतुष-अर्ववारादि वा रेस में विनियोग ।

#### श्रप्टादश श्रध्याय-भाषाविधानम् ।

संस्कृत, प्राष्ट्रत आदि मापाओं का नाट्य के पात्रों के संस्कार-मेद और देश-मेद के अनुसार प्रयोग ।

#### एकोनविंशति श्रध्याय — काकुस्वरव्यञ्जनम् ।

नाट्य में पात्रों की सम्मापण-विधि—७ स्वरों का रह्मों में बितियोग—३ स्थान—पाट्य में उनका प्रयोग—४ वर्षा द्विविध काकु—६ अलंकार—६ अंग और उनका रसगत प्रयोग—विराम के मेद और अभिनय में उनका प्रयोग इत्यादि ।

#### विंश अध्याय-दशस्त्रपविधानम् ।

दश प्रकार के रूपकों का विस्तार से वर्णन।

#### एकविंश अध्याय-- सन्ध्यङ्गविकल्पः ।

रूपक की पंच संधियों और पच अवस्थाओं का विवरण ।

#### द्वाविंश श्रध्याय-वृत्तिविकल्पः।

नाट्योपयोगी चार वृत्तियों का विस्तार से वर्णन ।

# त्रयोविंश श्रध्याय-स्त्राहार्व्यामिनयः।

परदे के पीछे से किये जाने वाले नाट्यप्रयोग तथा पात्रों की वेशभूषा का विस्तृत विवरण ।

# चतुर्विश श्रध्याय-सामान्याभिनयः।

सल की व्याख्या और नाट्य में उसका महत्व—सल-मेर्—िक्यों के स्वभावन अलंकार आदि—पुक्यों के सल-मेर—की पुरुषों के शील-मेर—अष्ट नायिका इत्यादि ।

#### पञ्चविंश श्रध्याय-वाह्योपचारः।

वैशिक पुरुष ( क्टाओं ना विशेषत्र अथवा कैशा में अनुरक्त ) के गुण—दूरी—उसके वर्ग और गुण—की पुरुष की अनुरक्ति और विरक्ति के कारण—मारियों की निविध प्रकृति—पंचविध पुरुष—क्रियों पर साम, दाम, मेर, दंड का उपयोग ।

# पड्विंश श्रध्याय—चित्राभिनयः।

अंग-अभिनय विवरण में जो ऑभनय प्रकार सूट गये हैं उनका वर्णन !

### सप्तविंश श्रध्याय—सिद्धिव्यञ्जनम्।

नाट्य की हिद्धियों का बर्गान ।

## यप्टाविश अध्याय—धातोद्यविधः ।

आतीय ( गार्चो ) के चार भेर—उनके ख्यण ऑर विविध प्रयोग—स्वरात विधि—चाळात विधि—स्वरःश्रुति-शम—दो प्रामी को १४ मूर्च्यनाएँ —८४ मूर्च्यना वार्ने—साधरण विधि—स्वरःसाधारण, बार्तिसाधारण,—जाति, द्याद्य विज्ञता मिळाकर २८ जातियाँ—उनके प्रदं, अंग्र, न्यास आदि या विवरण ।

# एकोनत्रिंश श्रध्याय-ुततातोद्यविधानम् ।

जातियों का स्मानुकुल प्रयोग—बाद्य प्रयोग विदित स्वर-सर्वा आलंकार—गीतालंकार विधि—वर्वाविद्दीन आलंकार—

४ पाद्र—-१ वृत्तियाँ—साधु-याद्य के छदाण—यैगव (बीगा संबंधी) त्रिविध बाच---मिन्न मकार की भीणाएँ और उनकी बादन-विधि ।

# त्रिश अध्याय--सुपिगतोद्यविधानम् ।

मुपिर वाद्यों का दर्शन।

एकत्रिश श्रध्याय-तालव्यञ्जनम् ।

कछा, लय-विभिन्न ताल और उनका विवरण ।

#### ्र द्वात्रिंश अष्याय-अवाविधानम् ।

प्रुवा के ५ मेद तथा उनके उदाइरण और छन्दविधि-पंचित्र गान-गायक बादकों के गुण ।

#### त्रयस्त्रिश श्रद्धाय---वाद्याध्यायः ।

अवनद वाषों की उत्पत्ति, उनके अंग प्रत्यंग मेर और बार्न-विधि—इनके बार्न की १८ भातियाँ दत्वारि्— बार्कों के रुखण ।

#### चतस्त्रिश श्रध्याय-प्रकृतिविचारः ।

नाट्य के पात्री की प्रकृति या स्वभाव का विश्लेगण—उत्तमा, मध्यमा, अधमा तीन मनार की मकृति, संकीर्ण प्रकृति—चतुर्विच नायक—अन्तापर में रहने वाली क्रियो के विभाग ।

#### पञ्चत्रिंश अध्याय--भूमिका-पात्र-विकल्पः ।

किस प्रकार के अभिनेता को नाट्य में कीन से पात्र की भूमिका दी जाय, इसका विवेचन ।

#### पटविंश श्रध्याय—नाट्यावतारः ।

पूर्वरंगविधि में पूजा के विचान को पुनः सप्टता—पूजी पर सटन्यंग की उत्पति—नाटयशास्त्र का माहात्त्य। भोट:—यह विषय सूची नाट्यशास्त्र ने चीरमधा सहतृत घीरीक्र में घटायित खश्करख के प्राचार पर बनाई गई है।

करर की विषय-सूनी से यह सार हुआ होगा कि भरत के नात्यवास में २८ वें से ३३ वें अध्याद तक है अध्याद संगीत शास के साथ सीधा संधेय रखते हैं। इनमें से भी २८ वों, २९ वों दे रो अध्याय बहुत हो महत्व के है क्योंकि सर, पूरि, माम प्रसादि मीलिक विषयों का मतिगहत इन्हों दो में किया गया है। इन ६ के अतिरिक्त नीचे लिखे ने अध्याव संगीत शास के लिये कियेग महत्व के हैं:—

रसः और मात्र का निरुपक ६ ठा और ७ वॉ अन्याय तथा काकुलस-स्वक्षता का प्रतिसदक १९वॉ अन्याय । ये तीनो ही संग्रीत के मालसर के तिये बहुत उपनीमी हैं यह दमकह ही जुके हैं। दमके अतिरिक्त नायस-वायिका-मेद का दिराण तथा कर मानिकाल भी संग्रीत के तिये महत्व रखते हैं क्वोंकि विमिन्न रागों के मानकर का संबंध नायकनाविका-मेद से लोडा या सकता है और छन्द के साथ यो ताल का अन्द्रत करेंच है हैं।

#### ४-५ २. मतंग के 'बृहद्देशी' के उपलब्ध श्रंश की संचिप्त विषय-सूची

इस अंप के मकाकित संस्करण में अप्याची नी संख्या नहीं ही गई है। केवल अन्तिन स्थयाय के लिये लिया है कि वह छठा अप्याय है। इसलिये अप्यायों की संख्या न देते हुए इस प्रकरणों के अनुसार यहाँ नियमसूची दे रहे हैं। ( ४२ )

#### चतुर्थ ग्रध्याय-प्रवन्धाध्यायः।

विषय प्रवेश —गान्धर्व सा छत्रग —गान सा छत्रग ओर उसके निषद, अनिवद ये दो भेर —थातु सा अवन्य के अगयन के रुप में निरुषण—थातु के भेर —यक्य के भेर और अंग —प्रन्यों का जाति-भेर —विभिन्न प्रकृषों सा विस्तार से निरुषण—पंचविष स्वक-नीत के गुण और दोष ।

#### पञ्चम ग्रध्याय-तालाध्यायः ।

भागताल प्रकरणम् । प्रमरणान्य गीत प्रकरणम् । देशीताल प्रमरणम् ।

#### पष्ट अध्याय—बाद्याध्यायः।

१. तत वादा, उनके भेद, प्रभेद और वादन प्रकार ।

२. मुपिर बादा, उनके भेद और बादन-विधि । ३. अपनद्भ बादा, उनके भेद और बादन विधि—बाद्य-प्रवन्ध इत्यादि ।

v. धन वादा, उनके भेद, वादों के गुण-दोप, वादकों के गुण दोप।

#### सप्तम अध्याय-नर्तनाध्यायः ।

नारयोत्पत्ति, नारव का मोञ्च-साधनत्व—नारव , मृत्व और मृत्त की व्याख्या ।

डिग्रेभेटा:—डिप्ट द्वारा विभिन्न अभिनय का विकरण !

२. इस्तमेदाः—हार्थो द्वारा विभिन्न अभिनय ।

२. इस्तमदाः—हाया द्वारा विभन्न श्राभनव । ३. वक्षोभेदाः—बक्षःस्थल से श्राभनव ।

२. पार्श्वभेदाः---पार्श्व द्वारा अभिनय । ४. पार्श्वभेदाः---पार्श्व द्वारा अभिनय ।

५. वटिमेदाः—कटि द्वारा अभिनय ।

चरणभेदाः—विभिन्न प्रकार के पदचालन ।

७. स्वन्धभेदाः—विभिन्न प्रकार के स्वत्यचालन ।

८. श्रीनामेदाः—ग्रीवा की विभिन्न स्थिति और गति द्वारा अभिनय ।

द. श्रानाभदाः—ग्राह्मा का विभिन्न स्थित आरे गति द्वारा आसन्य

६. बाहुप्रकरणम्---पाहुओं द्वारा विभिन्न अभिनय ।

१०. वर्तनाः--गहुओ को निमन्न गतियों के परसर मिश्रण से क्ने हुए वर्तनों का निवरण।

११. चाडकमेदाः --वार्यो पर निभिन्त मनोहारी कियाओं का नाम चाडक--इनके भेद और प्रयोग विभि ।

१२. पृष्ठ और उदर का लक्षम ।

१३. जडरमेदाः ।

१४. कस्मनरणम् ।

१५. जंगप्रकरणम् ।

१६. मणिरन्धप्रकरणम् ।

१७. जानुप्ररूपम ।

१८. उपांगभेदाः ।

१९. रष्टिवहरणम्—िरिभिन्न रमी और भारों के अनुकूल दृष्टिनीद ।

२०. भगकरणम् ।

२॰. पुट्मकरणम्—विभिन्न रस्, भावातुकुल औठौं की अवस्था।

२२. तारकाप्रकरणम्—विभिन्न रस-भावानुकुळ आँखों की पतली की अवस्था ।

२३. प्रकालप्रकरणम् ।

२४. नासामकरणम १

२५. अनिल्प्रकरणम्—श्वास, उच्छास, निश्वास के भेद ।

२६. अधरप्रकरणम् । २७. दन्तकर्णंगकरणम ।

२८. निहासकरणम् । ६९. चित्रकप्रकरणम ।

३०, बदनप्रकरणम् ।

३१. पार्ष्ण-गुरुर-करांगुलिमेटानो लग्नणम् ।

३२. मदरागप्रकरणग ।

३३. हस्तवचारभेदाः ।

३४. नृत्तकरणप्रकरणम्--नृत्त के अंग प्रत्यंगी का विस्तार से वर्जन ।

३५. नवरसळ्छणम्—नव रसों का उनके सम्पूर्ण उपकरणों सहित वर्णन ।

कपर दी हुई 'रजानर' की वियय-रूची देखने से यह निश्वास हो जाता है कि यह सचसुच संगीत का आकर प्रंम है जिसमें संगीत के सभी विषयों का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 'संगीत' में गीत, बाय, एस-इन तीन। का समावेश मानने के कारण शार्क्सच ने एक (सातवाँ) अध्याय नर्तन पर विदा है और नर्दन के अन्दर्शत हो उत्त, मध्य और नात्र्य को छे लिया है। ब्राइडिव के बाद का अधिकांत संगीत साहित्य चेवस भीत से संबंधित रह गया या।

#### नान्यटेव के अप्रकाशित 'भरतभाष्य' की संवित्र विषय प्रची

#### प्रथम श्रध्याय

मञ्जळाचरण--प्रत्य के ३ भाग और तीनों का दिपय-संग्रह--नादीत्पत्ति--२२ नाद यात्री श्रुतियाँ--भृतियों से स्वर-स्वरों की विकतावस्था-शद विकृत मिला कर १४ सर-गीतमेइ-संगीत वा माहात्य-बंध के १० अध्यायों का विषय-वात-संग्रह—चतुर्विध वाद्य—विविध वीणा और उनके मेर—भीत के टोप—मात के मत से कंड के दोप— कंठ के गुण-भरत के भन से गान और गायक के गुण ।. . .

#### दितीय श्रद्याय

शिक्षा राज्य की स्युत्पत्ति—क्योंत्पित्ं—क्यों के स्थान और प्रवत्न—उदात्त आहि स्वर—वर्णों की सप्तर्शता— नारद के मन से उदात आदि ( बैदिक ) खरों का निरुषण—वैदावरणों के मन से घन्द का नियन—चिर-सारणा ।

#### ततीय श्रध्याय

रात स्वरी के वर्ण, जाति, छन्द, अग्रीप, देवना, उचारण बरने वाले, उत्रात्त आदि संग्रा, परस्पर विकान संजेप, उत्पत्ति स्थान—चीन ग्राम-ग्राम ना दक्षण-ग्रामों में भूति निर्श्यन—कावरी अन्तर त्या-भारत के मत ते पर्यमदागर की श्रवियाँ—गान्तारमाम स्वर्ग में, उमक्रा निरूपण, उसरी श्रुवियाँ—श्रुवि पा रुदण, खुन्यवि, बावि, नाम, उनकी स्वर्ण में श्चिति ।

# चतुर्थ ग्त्रध्याय

मूर्च्छता निहमण—चतुर्विय मूर्च्छता—तीन ग्रामों में २१ मूर्च्छता—मूर्च्छनाओं के देवता—नारद के मत से मूर्च्यताओं के नाम—पाडव औडव ख्यण—तान ख्यण—तान संख्या—प्रसार—नारद के मत से तीनों प्रामों की तान संख्या (४१)—मरत के मत से ८४ तार्ने —क्रयय आदि के मत से तान संख्या |

पञ्चम श्रप्याय—पाण्डलिपे में नहीं है। किन्दु 'प्रतिक्रा' में बताई हुई इसकी वियय-यस्तु (असंकार और गमक) कुछ अंद्यों में सतम अजाव में मिख जाती है।

#### पष्ट अध्याय

बाति निरुपण—गुद्ध-विकृता बातियाँ—ग्रह अंग्र आदि बाति-रुक्षणां का निरुपण—प्रत्येक बाति का ग्रह, ( उदाहरण ग्रहित )—कमार (७) उत्पचि—पाणिका रुपण—१८ पाणिका ।

#### सप्तम श्रद्याय

प्रसंगवश पुनः सत स्तर, तीन ब्राम आदि का कथन—प्रगोत्सचि—स्वर, ब्राम, मृष्टंना की पुनरित—क्वाति साथारण—स्वर साथारण—वान—स्वर, श्रुति, श्रुतियों के रस—जाति छद्यण—मह, अंग आदि छक्षण—अलंबार-भेद—४ वर्षे ( रथायो, संचारी आदि )—मीति और वर्षे का अभेद—मागधी आदि चतुर्विय ग्रीति—इनमें से प्रत्येक के पे मेद ( छुडा, मिबा, गौहो, बेसर प्रत्येत साथारणी)—अलंबार का महत्य—गामक नाम—गमक रुखण—जाति के अंश के प्राप्त वे सीतियों के रस और छन्द भातियों के देखात प्राप्त भेद साम में कहा, काछ आदि का नियम—सुद्वा आदि ग्रीति भेद से गान में कहा नियम—प्राद्वा आदि ग्रीति भेद से गान में कहा नियम—प्राद्वा का स्वर्य का अभेद होने पर भी रागों में मेद—रागों का दुस्तरव ( अगारवा)—आखपक, रुपक, गमक, राग का रुखण—ग्रामरागों के मेद, संख्या—मापा, विभाषा, अन्तर मापा राग—ग्रामरागों और मापा आदि रागों का विस्तुव विवेचन।

#### श्रप्टम अध्याय

ताल ही मुख्यता—विदारी ना टक्षण और मेर्-गीत क्सु और नस्त के आग—हन, द्विविध—वस्तुगत विदा?— ताल के कुछ पारिमारिक सब्दों का निरुषण—७ प्रकार के गीत—साम और कक् का लक्षण सामागन के उदाइरण — उममें ताल आदि ना नियम—माता विभागा आदि के स्व—विविध गय—हन ताल—इन भेद से ताल भेद—पाल्य और नेप-नीत स्थान और पाल्य में उनका माश्री-प्रवार और उनका स्वीम मुदेश—दिविध का कु—६ आहंकार और ६ अग – रसों में इनका प्रयोग—विदास के मेर और आंभन में उनका प्रयोग—दिविध का कु—६ आहंकार

#### नवम श्रध्याय

र्षंत्र प्रशर के मुश्न-मृश्वाहत-भृश्वाहत को जातियाँ—समिवपमादि मेर से मुखा की मूरु-वार्त - संस्था निरुपण-मृश्वा के बाणिक इत्त (बहुत विस्तार )- मृदा के मात्राहत-माया नाम-उन्नीत भृषा नाम-मात्राहती की विधि-तात को अननता-मृश्वादि में मात्रा ।

#### दशम श्रध्याय

सय—ताल—भिन्न प्रवार की द्विपरी—भंग उपभंगादि का विख्त विवेचन ( उदाहरण सहित )

#### एकादश श्रध्याय

'मार्ग' छत्रण—'मार्ग' से देशी की उत्पत्ति—दिविष गीताङ्ग—देशी गीतों में नाना देशों की मापा का अनुकरण कर्त व्य—नानाविष तालात्मक गीत—प्रकण गीत—प्रकणों के मेद ( विलार से वर्णन )—इस्तियाँ ।

#### द्वादश ग्रध्याय—(ततशद्य—वींगा ) ( ? )

यपण की तक्षरण से गीकी की उत्पति—शीना का प्रयोजन और महात्व—शोबाओं के मेट (विव्हृत वर्ष्ट्र)— पीगा का वैशिष्ट्य—नानाविध बोणा की निर्माण-विधि—महोग के मत से बीगाशाहक वा स्थण—बोणा-वाहन की विचित्र विधियोँ—चार धातु—चार धातुओं के चीतीस मेर्—महत के मत से घातु के अन्तरीत जातियाँ ।

#### द्वादश अध्याय—( मुपिर-भय )

मृषिर के मेरे--चीहरी में आम मेर से श्रुतियों के अम के अनुसार किट्रो में मेर--सात किट्रो में रतरों सी रिपति---ध्यनारिश अंगुली-मेर से धुति संस्था का निरुवम्--आरर-मत से उटालाट स्वर-मेर से श्रुति-संस्था निरुप्य --मान में जो रोग हैं, वे ही रोग चेणु वायों को भी छागू--विग्नय में च्यन्टरंथ--वेणु ना धरीरतीणा से एक्सीमार---येणुवारन का पछ।

# चतुर्दश अध्याय (वीचर या अपनद वादा)

इस अंय के आराम में छेलह ने बताया है कि इसमें कुछ १७ अप्याव है किन्तु से,छहाँ और सत्रहाँ अप्याय पाण्डुलिंग में नहीं है। सो,छहाँ में छन्द और सबहर में भागा-विषान ( संस्तृत, माहज, अपनंध इस्पार्ट माणजों हा जब कैते मांगा किया जाय ) देने की अंपहर ने आराम में ही अतिवा नी है। ये दोनों निवन अंप के उपरथ्य अंग्रों में में ह अनुत नहीं नहीं निरादे पड़े हैं, किन्दु न पर स्वास्त्र अप्यान नहीं मिलडी। पाण्डुलिंग में अप्यायोग निर्में वहुत सम जगह किया गया है बाती कहीं कीन सी संख्या का अप्याय मुद्द हुआ और पर्टा उत्तरा अन्त हुआ यह स्तुत हो सम स्थानों पर बताया गया है। यहाँ हमने यो स्थित स्वत्त हो में है वह पहले अन्याय के आराम में ही ही हुई समझर की 'प्रमीका' के अद्वास हनाई गई है। बही-कहीं वर्षित विपानों का कम 'प्रतिका' के अनुतार नहीं ही मित्र पान है। इस प्रभार के

# थ, महाराणा पुरमा के 'मंगीनराज' की विषय-मूची (अञ्चल वर्गाला)

| at differ to 5 de la contra          | *************************************** |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| १. पाट्यस्तकोसः—( नेयः यर्ग बस्तितः) | (n)sel-in                               |
| ( क ) अनुष्मणिरेप्रामः               | (१) यामीयस्यः                           |
| (१) क्लंबराम                         | (÷) resign                              |
| (२) आरम्भन्यंतम्                     | ( १ ) स्त्रक्षः<br>( ४ ) स्टब्स         |
| ( १ ) संगीतस्त्रति                   |                                         |
| (४) अनुस्मिता                        | (4) \$54.                               |
| ( स ) प्रोहामः                       | (!) r m/d                               |
| (१) पद्मसंद्रमम्                     | (२) ग्राः अर्?करः:                      |
| (२) गानपारीधगम्                      | ( ) x iria                              |
| (३) समापरीध्यम्                      | (४) बल्ला                               |
| ( 🗸 ) परिभाषा                        |                                         |
| (ग) एरेसनः                           | ३. वाधग्रनकाराः                         |
| (१) अनुष्यू परिज्ञान्                |                                         |
| (२) श्चारीधमम्                       | (♥)क़ग़्                                |
| (३) आर्यवटीस्नम्                     | (१) एक ंत्री                            |
| (४) मगारपरिपादी                      | (२) नक्क्षरि                            |
| ( प ) अलंकारोठासः                    | (१) मनशैक्षिण                           |
| (१) उद्श्यसीक्षणम                    | (४) किन्त्री                            |
| (२) छ्यणसीयमम्                       | ( स ) मृत्सिम्                          |
| (३) अर्जनारपरीधणम्                   | (१) यगः                                 |
| ( Y ) गुण-दोपररिश्चमम                | (२) संपेयनिः                            |
| २. गीनरत्नकोशः                       | ( १ ) गुनाः देश्यः                      |
|                                      | (४) पार्नादः                            |
| ( क ) स्वर                           | (ग) दनम्                                |
| (१)स्थानादि                          | (१) मार्गताटः                           |
| (२) माधारणम्                         | (२) देशमानः                             |
| (३) वर्षः<br>(४) वर्षः               | ( ३ ) नाष्ट्रप्रतयः                     |
| ( Y ) बातिः                          | (४) ताट सधनम्                           |
| (स) समः                              | ( प ) अयनद्वम्                          |
| ( t ) मामयगः                         | (१) पुष्करवादाः                         |
| (२) समाङ्गानि<br>(१)                 | (२) पारः                                |
| ( ३ ) मापाद्वानि<br>( ४ ) कियाद्वानि | (३) यावप्रयंथाः                         |
| ( • ) id attitud                     | (४) पटहाडिः                             |

| <b>४. नृत्यरत्नकोगः</b>                                                                                                                                                                             | ५. रसरत्नकोराः                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) अज्ञानि                                                                                                                                                                                         | (कः) रमः                                                                                                                                                                               |
| (१) अज्ञानि                                                                                                                                                                                         | (१) रखस्तरूपम्                                                                                                                                                                         |
| (२) अञ्चानि                                                                                                                                                                                         | (२) रखत्त्वम्                                                                                                                                                                          |
| (३) उपाद्वानि                                                                                                                                                                                       | (३) स्माध्यः                                                                                                                                                                           |
| (४) आहायोभिनयः                                                                                                                                                                                      | (४) स्मन्धाप्रम्                                                                                                                                                                       |
| (स) चार्य                                                                                                                                                                                           | (स्र) विभावः                                                                                                                                                                           |
| ( १ ) स्थानकानि                                                                                                                                                                                     | ( १ ) नायकः                                                                                                                                                                            |
| ( २ ) प्रत्यद्वानि                                                                                                                                                                                  | ( २ ) नायिका                                                                                                                                                                           |
| ( ३ ) देशीचारी                                                                                                                                                                                      | ( ३ ) चेशादि                                                                                                                                                                           |
| ( ४ ) मण्डलानि                                                                                                                                                                                      | ( ४ ) बद्दोपनम्                                                                                                                                                                        |
| ( ग ) मारमम् ( १ ) ग्रावस्यानि ( १ ) ग्रावस्यानि ( १ ) ग्रावसारी ( १ ) अज्ञानि ( ४ ) रेक्कानि ( ग ) महीस्यान् ( १ ) श्रुतिः ( १ ) श्रुतिः ( १ ) स्थान्यानानि ( १ ) स्थान्यानानि ( ४ ) पात्रस्थानानि | ( ग ) अनुसावः ( १ ) अनुसावः ( १ ) अनुसावः ( १ ) आन्तरः ( १ ) मनतः ( ४ ) मनतः ( १ ) देवैदः ( १ ) स्तावः ( ४ ) इंपमानिः |

# शास्त्रीय विवरण

#### ग्राम

'संगीताआले' के चोच माग में हम पर्वज्ञाम का बहुत ही संग्रित परिचय दे चुठे हैं। यहाँ ग्राम बा कुछ दिख्ति विषयण अपेक्षित है। एक बात वहाँ तमसे पहले समझ छेनी चालिये और यह यह कि ग्राम की हमें दो हारियों में देखाना होगा। एक और तो प्राचीन भारतीन संगीन की परम्पग के अनुसार हमें उसे नमझना होगा और दूसरी और आज अंभैजी शब्द Scale का जो ग्राम कह कर अन्याद किया जाता है उन हरि से भी ग्राम की मनस रोना होगा।

यहाँ पहले भारतीय परम्पा थी हाँ से इस ग्राम को ममत लं। 'श्राम' सब्द के साथ इमारे. भारतीय संगीत पी प्राचीन परम्पा जुडी हुई है। दिन लोगों को संगीत शास्त्र का कोई तालिक बोध नहीं है वे भी सतसुर के साथ साथ तीन ग्रामों को एक कहानों के रूप में ज्ञानने हैं और इस प्रश्नर यह राब्द सामान्य धारणातुस्तर प्राचीन संगीन के किसी ऐसे तल का योतक वन बैठा है दिसकी आज के संगीत में नोई उपयोगिना नहीं समझी जाती।' मन्यदुग के चुछ प्रनिद्ध नायझों के कई परो में सतसुर के साथ-साथ तीन ग्राम और उन्होंस मूर्चणना अभित्र रूप से जुड़े हुए पाये जाते हैं। उन एटों के रचिताओं को इन बतों का कोई लालिक बोध यहा होगा ऐसी प्रतीति उन परो से नहीं होती। उसी प्रश्नर उस माल केमारतीय भागाओं के सबि भी, बाख में संगीत का कोई प्रसंग उपस्तित होते ही, इन चारिमाधिक घटरों सा अपनी कविता में अग्नप प्रयोग करते थे। उस प्रयोग के पीछे भी कोई शास्त्रीय या लालिक हाँहे रही ही ऐस्स प्रतीन नहीं होला। अस्तु।

बाह्यद में ग्राम ना संगीत में कितना महत्त है यह तो पूरे तीर पर शिवाधियों को तभी समझ में आयेगा जब वे प्राम, मूर्जना और जाति का परहार सांच जान लेंगे और साथ ही यह भी समझ लेंगे कि आज के रातों का मूर्जना, जाति से बचा संशंग है। यह राशीकाण 'संगीनांजिक' के छटे माग में ही हो सरेगा।

ग्राम की ब्लाब्स के लिये अपने प्राचीन ग्राच्यों को देखने से पता चलता है कि ग्राम के बारे में नाट्यशास्त्र के मंत्रीन सम्यो आपायों में भारत ती होई सामाय ब्लाब्स नहीं मित्रती, सीचे पट्चप्राम और मप्पमाम ना वर्षोंन आ बाता है। किया का मानद हसना मारण हो सकता है। किया नाट्यशास के संतीत संक्रमी अंदा से विष्टुक प्रमूक् एक रंपल पर 'प्राम' की प्रामित कर से सुष्ट चर्चा मिल्ली है हो यहाँ उल्लेखनीय है। 'द्रामराविधानम्' नामम बीचलें अध्यास मानव की इतियों बताते साथ मत्त्र ने 'प्राम' का द्रामत दिवा है। यथा :—

जातिभिः (?) श्रुतिभरवैष स्वरा प्रामस्वमागताः । वधा तथा (?) ध्रुतिभेदैः काञ्यवन्था भवन्ति हि॥ प्रामो पूर्णस्वरी ही तु यथा वे पद्धमण्यसी । सर्वप्रतिविनिष्पर्शे काञ्यवनने तथा तिस्मी ॥ होयं प्रदर्शे चैव तथा नाटभेव च ॥ सर्वप्रतिविनिष्पर्शे नाट्यायस्थातमाश्रवम्॥ (ना. सा. २०१५- )

मुख्य रूप से पं॰ मातलएड ने इस आखा का प्रचार किया है कि प्रचोनों के बताए हुए श्रुति श्राम, मूच्युंना, आति इस्तारि भातकल नटिल और दुर्वोध यन गये हैं भीर छात्र के संगीत में उनका कोई उपयोग नहीं है !

अपांत्—चाति (१) और धुतिसे से हार प्राप्त हो मान होने दें बाती 'पान' बन चाते हैं। जिस प्रहार (संगीत में) श्रुतिमेद से प्राप्त बनेने हैं, बेसे ही (सीहिल में) इचिन्मेद से घायरम्य बनते हैं। जैसे पड्न और मध्यम ये दो ही पूर्व हरस्त्राम हैं, बैसे ही सर बुतिसों से युक्त काल्यकर दो ही हैं—प्रहार और नाटक!

हत अप्याय में मरत हरफ के दय मेरी हैं हा वर्गन हरते हैं। आरम्म हो में वे बताते हैं कि हितारिंग के प्रयोग के मेर से मित्र-मित्य 'बायनपर' बनते हैं। और हाते के किए वे संगीत के 'मान' का हरता देते हुए समस्ताते हैं कि बैचे अुतिहें हो सरों के 'बान' सनते हैं, वेते ही मुक्तिमेर से काम्यक्ष्य बनते हैं। मुक्ति-वरस्या से ही बाग-दचना होती है 'बानों मीक्षिक भुति-चनस्या में मित्रता आगे से प्रान मी मिन्य हो बाता है। यह बात वागी हुछ आगे चलसर समस्ताहें बाएगी। मुक्ति मेर को हफ्क के दश्य प्रवारों की मिन्यता का कारण बताते समर मस्त में संगीन के प्राम का जो दासता दिया है, यह साहित्य और संगीत दोनों के दिवार्थियों के किए समान हम से महस्त्यूर्य है। इस हमान्य से दोनों को

मस्त ना प्राम-सम्मयी यर उस्लेल हटान्त के रूप में होने से, उतमें प्राम की सीवी व्याल्या की आशा नहीं की जा सकरी। सीवी व्याल्या के लिए मतंत के नीचे लिखे बचन द्रष्टव्य हैं---

> ब्रयं किंगुच्यते प्रामराव्देत । ततु कति प्रामा मवन्ति । करमादुत्यवते मामः किं या वस्य स्वोजनम् । ब्रमोच्यते— समृद्वाचिनौ प्रामी स्वरुष्ट्याविसंवृती ॥ वह ॥ यथा कुटुन्यतः सर्वे एकीभूता वसन्ति दि । सर्वेद्योवेश्व स मामो यत्र नित्यं न्यवस्थितः ॥ ह० ॥ पट्यामण्यम्बंद्यो तु ही मामो विशुती किंता । गान्यारं नास्त्रो भूते स तु मत्येनै गीयते ॥ हर ॥

हुए कहा है कि पूर्णस्वरप्राम दो ही होते हैं--शह बगाम और मध्यमग्राम ।

<sup>- 1, &#</sup>x27;आति' का सर्थ यहाँ सरसप्ट है !.सम्भदवः मृत में कोई सन्य पान यहाँ रहा दोगा (१) ! २. स्टब्स के दश भेद ई—नारक, मकरवा, घड़, श्वाबोग, भाव, वसबकार, बोधो, महसन, दिम और देशमंग ! २. नाव्य में पार बुक्तियों मानी नाई है—सारवर्ग, धारमर्ग, केशिको और मारती ! दृतका सरक्ष्य रूपक में कपावस्त को संवदना के साथ रहता है । श्रामा रस में केशिको, चीर में सारवर्ग पूर्व रीद भीर वीधण्य में आपनेश मार्थाय होता है । मारतो प्रति का मबोग सय रसों में विदित माना गांचा है । रूपक के दुव भेदों में से केश्व नाटक भीर मकरवा ही पूर्व है, जिनते सभी शुक्तियों का वयांगा हो सके। इसके लिए भाव ने संगीत के 'प्राम' का दशान्य देते.

सामवेदात् स्वरा जाताः स्वरेध्यो प्रामसम्प्रवः । द्वावेती च इनी झेंगी पह्जमध्यमलित्ति।॥ ६२ ॥ प्रयोजनं च यथा—स्वरुख्तिमूर्व्युनातानजातिरागाणां प्राममयोजनम् । ( बहरेगी प० २०—१ )

अर्थात् प्राम किसे करते हैं, प्राम कितने प्रकार के होते हैं और आमं का प्रयोचन क्या है ? इन तीन अरनों को उठाकर मतंग क्रमां क रहन के उत्तर देते हैं। आम —यह रूपर, कृति आस्क्रिय समूरवाची नाम है अर्थात् एक विरोध अक्षर की स्वर श्रुति व्यवस्था के अन्वर्णत कितने भी विभिन्न सरसमूह बनने हैं, उन सरको एक ग्राम में समानिट किया जाता है। ओक में भी प्राम का अर्थ पहुल्लाची हो होता है। काई अनेकों कुट्टम एक के होत्तर रहते हैं उत्तरीकों प्राम कहा जाता है। काई अनेकों कुट्टम एक के होत्तर रहते हैं उत्तरीकों प्राम कहा जाता है। पर वह मर्चकेंक में मक्त नहीं होता। सामकेट से हरा उदानन कर है और स्वरों के ग्राम करने हैं।

'ग्राम' के लिये शार्क्डरेय ने कहा है :--

#### मामः स्वरसमृदः स्यानमृच्छेनादैः समाध्रयः ।

अर्थात् प्राम ऐसा स्तरसमूह है जो मूर्क्जन का आश्रय है। या जिसके आधार पर मूर्क्जनाएँ बनाई जाती हीं ।

यह छोटी सी श्वास्त्वा मतंत्र के पूरे इन्तर को समेटे हुए है। बान और मून्यंना का अटूट संबंध दिखाते हुए यह व्यास्त्रा मनंत्र के आदव को ही राट करती है। बहाँ बान को मून्यंना का आवश माना गया है यहाँ मून्यंना को भी बाम के आभिन कहा गया है। मतंत्र को उत्तर उद्धुव ब्यास्त्रा भी होता सित को जोता संकेत करती है। उन्होंने कहा है कि बान रार, श्रुति आहे का सहूत्याची नाम है। इन्ना कर्ष यह हुआ कि एक विदेश मत्तर को रस्पुति-व्यवस्था के अन्तर्गत विदेन भी विभिन्न रस्तमपूर बनते हैं उन सबश एक ब्राम में समावेत किया बाता है। 'स्ताक्तर' में बाम को मून्यंना का आवश्य कह कर यह बताया गया है कि बान उत्त मीकिक स्वर प्यवस्था को कहते हैं विवरंत आवार पर विभिन्न मूर्वनायें वानाई बता है। इस बताया गया है कि बान वानों काती हो। इसी वात को कुछ मिन्न वानों में मांत ने इस ब्रह्मार कर हिया है कि ब्राम समूर्याची अन्य है यानी विभिन्न स्वस्त्रद्धों का उत्तमें समावेत किया करता है।

#### पड्जग्राम

भरत ने कहा है :--

षड्जमाने च षड्जस्य संवादः पछनस्य च । संवादो मध्यसमाने पछनस्यर्थस्य च ॥

भर्यात् पर्वज्ञान में पर्व और पंचम का संबाद है और मध्यमधाम में ऋषम पंचम का संबाद है (पर्वः पंचम का नहीं)।

पद्जवाम में पढ़्ज पंचम संवाद जो कहा गया है उसवा अर्थ वही है कि उसमें वा — ए, रि — ए, ग — नि और म — सो ये स्वर जोड़ियाँ पद्जयंचर भाव से संवाद करती हैं। किन्त मन्यवाग में सा — ए संवाद के स्थान पर रि — ए संवाद करता है। पिन्य हो। त्या ने मताव है। यह प्यान रहे कि दोनों मानों में संवाद का यह भेद केवल पंचम की अवस्था पर ही नियर है। पर्वालय में स्वान चढ़ा-भूषिक है और म्यान में वह मुश्लिक है। इसीक्ष्य मन्यवाम में सा — ए संवाद दूर जाता है। पट्चामा में स्वान चढ़ा-भूषिक है और म्यान में सा — व संवाद दूर जाता है। पट्चामा में पद्म के विश्वीत होते ही पद्च-प्यान संवाद नही है, क्योंकि दोनों स्वारों में १० शूर्व का अवस्था है। क्यान में सा क्यान से मा सा से अपन पंचम संवाद नहीं है। अपन संवाद सामी संगीत पदिवादों में माने गये हैं। इन्दें कि आधार एर स्वान ने दो प्रामों की एचन की है। दोनों ब्रामों की भूति स्वर व्यवस्था हुए हुए से साम होने के वाद रोनों के आधार एर सर्वान ने दो प्रामों की एचन की सामी की भूति स्वर व्यवस्था हुए हुए से साम होने के वाद रोनों के आधार एर सर्वान की हुए स्वान की है। दोनों ब्रामों की भूति स्वर व्यवस्था हुए हु स्वान सर्वाण की साम हुए से साम हुने के वाद रोनों के आधार हुने स्वान की सुन हिलार से स्वतन की हुन स्वान स्वान में स्वान स्वान

पहले पड्बग्राम को ते छँ। इस ग्राम की श्रुतिज्यरस्था के बारे में मस्त ने कहा है--

पह्नश्चतुः मृतिर्देषः च्यनस्त्रिमृतिः स्त्रवः । द्विभुविश्वावि गान्यारो मध्यमश्च चतुःमृतिः ॥ पद्मश्वतिः पंचमः स्वात् त्रिभृतिर्पेवतत्वया । द्विभृतिस्तु निवादः स्वात् पद्मुतामे स्वरान्तरे ॥ अपनेत् पहुन चार शुनि का है, ऋपम बीन का, मान्यार दो का, मध्यम चार का, पंचम चार का, पैसन बीन का और नियाद दो का है—ये बहुजनाम के रचनार हैं। इसके अनुनार बहुजनाम में भूतिम ४- रे - रे - ४-४- रे इस प्रसार है। बही यह प्यान रेहे कि प्रस्वेक कर की शृतियों की विनाई अपनेह कम से ही की चाणी। बानी 'ता' को जो चनुःभृति वहा मना है उत्तका कर्ष यही है कि नियाद और पहुंच में ४ भृतियों का अन्यर है, यह नहीं कि पहुंच और ऋपन में हवना अन्तर हैं। इसी प्रसार और सभी हमते के लिए निम्मक्तिरात रूप से समसना चाहिए-

इस प्राम को पूर्वाग और उत्तरांग में दिशक करके देखने से दोनों मायों की श्रुपि-व्यवस्था विरुद्धन एक सी मिलती है। यथा—

यह रसरामूह आज के काफी जैसा है, हिन्तु ठीं ह यही नहीं है। आज के माझी और प्राचीन पर्जमाम में मुस्ले अन्तर सही है कि माझी में च्यु:श्रु ति कराम मा प्राचीन हो। और पर्जमाम में अध्य है। कि माझी में पर्जापत होंगे के बारण काफी का गान्यार भी पर्जापत के गान्यार से एक श्रु ति ऊँचा होता है। पर्जापत में महस्य अपतार होंगे के बारण काफी का गान्यार का गान्यार का प्राची के स्वाच के साम के काफी में क्ष्माम च्यु:श्रु ति होंगे उससे प्राची के स्वाच के स्वच्छ ते मान्यार को प्राची के स्वच्छ होंगे के वास का प्राची के स्वच्छ ते के साम के होता है। वासी में पेरत व्यवि विश्व होंगे के बारण वंचम ते प्राची का साम के स्वच्छ ते के साम वंचम ते प्राची त्रियार की साम के साम

पह्नकाम के दर सरस्वमूह का स्थान बीका पर कहाँ से मिश्ता है, इस बारे में 'संशीनांबीर' के चीचे मार्ग में इस बुछ चर्चा कर चुके हैं। यहाँ उसे संकेष में दोहरा देना काफ़ी होगा। बीका हो प्राम, मूर्फना आदि सभी प्रयोगों का प्राचीन काल से समन रही है। इस कर प्रयोगों के उपमाना प्रत्युक्त प्रदेश के लिये पह एक सबस सामन है। इसिल्ये आवार असमें उसी का अवलब्ध लेना उचित और आश्रवक है। बीका ऑखों हारा प्रायश्च देशी जा सकती है और इसे एका उसमें चलन (इन्यानुक्क्य परिवर्तन) की बहुत सुविचा रहती है। इसिल्ये मनुष्य के कंट की अपेक़ा सीका ही प्रेसे प्रयोगों के लिये प्रामाणिक मानी गई है।

<sup>&#</sup>x27; 9, यहीं यह प्लान रहाना काहिए कि स्वर क्षपनी श्रान्तिम श्रुति पर क्षपरियत रहता है। याभी वर्ष्ण के जब जार श्रीवरों बढ़ी जाती हैं, तब जीवी श्रुति पर वहून का स्वान जातना शाहिए। उस जीवी श्रुति प्रतेत्व ही निष्पाद और पड्ड में चार श्रुति का करतार का जाता है। यहि उसे क्षता समासे तो बीच का करतार का तीन श्रुति का करता का तीन श्रुति का करतार का तीन श्रुति का करतार का तीन श्रुति का करतार का तीन श्रुति का करता का तीन श्रुति का ती

नीय भाग में हम यह देख जुके हैं कि योणा के मेह के बाद हुसरे पट यानी आज के मंद्र पंचम को आरम्भ रचान मानने से मत्त्र के बादे हुए पड्डमाम ही सरावार हम बहन ही, पड़ी में नोई मी परिस्तृत किये निजा ठीक के छिल जाती है। पड्डम को वो चार भूति के सहाया गया है यानी आरम्भ की तोन भूतियाँ छोड़ हर नीधी पर पड्डम की छिल जाती है। पड्डम के बाद है वह बात मी योणा पर के हम आरम्भ स्थान से पुत्र और माणिक हो जाती है, क्योंकि में के से बही पढ़ों (आयुनिक मंद्र पंचम) चहु-भूति करतर पर है। में को मार्ट खून्य मान से तो उसके बाद वीन भूतियां छोड़ने से नीधी शुद्रि पर इस पट्ट मा स्थान मित्र हो। बागे चल कर मूर्यना मकराण में हम हमें पढ़े पड़ स्थान के स्थान हमें का पड़ स्थान से अगर स्थान से ही पढ़े हो। इस बात है पढ़रपड़ की इस में की साम में आ वायती।

भरत ने २२ श्रुतियों की विदि के छिपे चतुःसारणा ना प्रयोग शताया है । उत्तरा विषरण देते समय दोनों प्रामों मा अभिक सर्शवरण हो जावगा । अब हम मत्यमग्रामको छे लें ।

#### मध्यमग्राम

मध्यमग्राम के संबंध में भरत का नीचे लिला हुआ सूत्र ही परवर्ती सभी ग्रंथकारों ने आधार माना है :---

#### मध्यमयामे त् श्रस्यपष्टशः पञ्चमः छार्यः ।

अर्थात् मध्यमग्राम में पंचम हो एक श्रुति आकृष्ट करना है। मध्यमग्रान के बारे में मध्ययुग के तथा आधुनिक अंधकारों के मन्यों में कुछ उन्नक्षतें बनी रही हैं वो इस प्रनार हैं :—

- े १. बीणा पर मध्यमत्राम का आरम्भ-स्थान कहाँ हैं ? ऐसी ही उल्लब्स पहुजब्राम के संदर्ध में भी रही है ।
  - २. त्रिश्रुति पंचम वाला स्वरसमूह क्या प्रयोग में लाया जा सकता है ?

भरत के त्यर क्षिसे वचन का सकी बही क्ष्यं लागाय है कि पह्जावानिक स्वरस्तह के वंचम की एक भृति उतार देने से मप्पमामा बनता है और यह अर्थ लागाइर सद्दार बीगा पर पंचम की एक भृति उतार पर मप्पमामा बनता है और यह अर्थ लागाइर सद्दार बीगा पर पंचम की एक भृति उतार पर मप्पमामा बनाने का पत्न किया पत्न हिमा पत्न है देन हैं । उतार उद्युख वादव पा एक्स्परे तो यरी निरातता है हि स्प्यम्मप्ता में एक्स्परे एक्स्परे के पत्न के पत्न के पत्न के प्रति का पत्न के पत्न के प्रति का पत्न के पत्न क

मध्यमद्राम के बारे में एक और आन्त चारणा या मान्यता लोगों में बरा तक वनी रही है कि पद्जवाम के मध्यम को पद्ज मान कर वहाँ से आरम्म करने पर जो पंचम आये उसे एक श्रुति उतार कर चलने से मध्यमद्राम वन जावगा । इस आनि के दो कारण हो सकते हैं :--

१. मध्यमप्राम वा मूर्चनात्रम प्रच्यम से आरम्भ करने को वहा गया है यानी मध्यमप्राम की पहली। मूर्च्छना का आरम्भ भव्यम से माना गया है।

२. मध्यमग्राम का नाम मध्यम के साथ सीधा बुड़ा हुआ है।

कारण कुछ भी हो यह भ्रान्ति अभी तक अनी रही है जितने सभी को उलहाये रखा । इस भ्रान्ति से जो उलहार्ने राडी होती हैं जनका कुछ न्योप देते हुए इस समस्या का ठोछ इत इम नीचे टेंगे ।

पट्चप्राम का मध्यम थीणा पर हमारा आज का 'सा' है। यटि उसे मध्यमग्राम का आरम्भस्यान मान कर चर्जेंग तो बोजा के परीं पर नीचे लिखी स्वराब्धि मिलेगी।

स्पष्ट है कि यह स्वराबित हमारे आज के खमाज जैसी है। हममें न तो पंचम ही त्रिश्रुति है और न ऋभी ही। हमी किये जहाश्रुति धैवत जो मध्यममाम में मिलना चाहिए उसे भी इस स्वरावली में स्थान नहीं है। मध्यम माम में जो अपन्यन्त स्वरावली है जह भी हस स्वरावली में मही बन पाता। यदि ऋग्मभंचम के पर हो। एक-एक श्रुति उतार देते हैं तो भी काम मही वनता स्वांकि शारी बोला वेसुरी हो। बाती है और वह वादन-वोण नहीं रहती। इसित्य स्वरावल संवांकि शारी बोला में स्वतं हुए नीचे किसी विधि ही मध्यममाम के प्रयोग के किय क्षमनाई वा सस्ती है।

पद्वजाम के मध्यम के बजाय परि उतके पंचम को वो आधुनिक क्षरम है, आरम्मस्थान मान कर वर्जे तो पप्पप्रप्राम के रूप हमें कहन ही बीगां पर मिल वावेंगे। इस प्रशार को स्वयंत्रिल आयेगी उसकी भृति व्यवस्था नीचे दिख्ती मेंगी

पहुसप्राप्तिक स्वर
$$-$$
 प  $-$  धं  $-$  नि  $-$  सं  $-$  सं  $-$  सं  $-$  पं  $-$  अन्तर गत्थार )  
श्राष्ट्रिक स्वर $-$  सि  $-$  ग  $-$  ग  $-$  प  $-$  नि  $-$  सां  $-$  सं  
सम्बग्धप्राप्तिक स्वर $-$  सा  $-$  सि  $-$  गू $-$  ग  $-$  प  $-$  स्  $-$  सं तीनों की श्रुति व्यवस्था $-$  प्र $-$  ३  $-$  २  $-$  ४  $-$  ३  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  ४  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$  २  $-$ 

इसी स्वर व्यवस्था को पृष्ट ५५ पर दिये हुए सितार के चित्र में विद्यार्था देख लें, जिससे यह व्यवस्था सप्तर हो जायगी।

|                 |                                    |    | . •                             |                                                                                             |                                |            |                               |           |
|-----------------|------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| •               | आधुनिक<br>स्वर                     | पः | ्बग्रामिक<br>स्वर               |                                                                                             | मृन्यमृश्रामि<br>स्वर          | T          | धुति सं                       | ्या       |
|                 | <del></del>                        | -  | नि्                             | - -                                                                                         | <b>ग</b> ્                     | -          | D                             |           |
|                 | q                                  | +  | सा                              | +                                                                                           | - म                            | _<br>_     | - ¥                           |           |
|                 | — घ<br>— नि<br>— नि<br>— स         | #  | रि<br>ग्<br>ग (अं<br>ग          | ;<br>+                                                                                      | - प<br>-<br>- ध<br>- स्<br>- स | 111        | — ३<br>(२)<br>४<br>– २<br>- ४ | पठ्ज धाम  |
|                 | — रि<br>- ग<br>- म                 | Ŧ  | प<br>ध<br>नि                    | 1                                                                                           | - स<br>- रि<br>- ग्            | -          | - a                           | 1914      |
|                 | - प<br>- प<br>- नि<br>- नि<br>- सी | 丰丰 | र्सा<br>रे<br>ग्<br>ग (अं<br>म. | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | - म<br>- प'<br>- घ<br>- नि्    | 1111       | - ४<br>- ३<br>- ४<br>- १      | मध्यम शाम |
|                 | -                                  |    |                                 | ,                                                                                           |                                |            |                               |           |
| <b>/</b>      " |                                    |    |                                 | _                                                                                           | • मध्यमः                       | <br>লাম কা | चारंभ स्या                    | न यहो (   |

हफ़ अव्यवा बीणा पर एक और त्यान से मी मण्यमग्राम की स्वर व्यवस्था निल्न कहती है। यीणा की जोड़ को तार के नीचे में के से दूसरे पर ते अरम्म करने पर भी मण्यमग्रामिक त्या समें मिल जारों। उत्त पर है को 'ला' मान कर आरम्म करने। उत्तरे जार कर पर पर हों है कर दूसरा पर्दों जो बाब के तार की है की आज उद्ध पैयत का स्थान पता है और पर्दुजामिक त्या में कप्तम का स्थान पता है बसे यहाँ विश्वस्थान वाता। उत्तरे जार दस जोड़ के तार के नीचे परों पर आमे नहीं करने में बेल्क बाब के तार पर चले वारोंग। ऐसा किये दिना हमें पीछित क्यायित नहीं मिलेगो। बाज के मुक्त तार का नाद दिश्कृति मान्यार हो व्यवसा। उद्योक के विश्वसा में के स्वत के तार पर चले वारोंग। ऐसा किये दिना पत्रों जो बद्द कार्योग अला आ मंद्र पंचन है, चहु अने मण्यार हो वाराण। पर्द्याम के विश्वति स्थाप में वो प्याप में प्याप में प्राप्त में पर्दों जो अला मा मंद्र पैयत है, वही विश्वति पंचन मा स्थाप मा जावाय। पर्द्याम के अंतर मान्यार या आज का मंद्र पैयत है, वही विश्वति पंचन मा स्थाप मा जावाय। पर्द्याम को अंतर मान्यार या आज का ना तीज नियार हो जावाय। वाराण जोर अला में पर्द्याम का अला मान्या दिश्वति नियार हो जावाय। और अला में पर्द्याम का आपम दे जावाय। अला के स्वर पर्द्या कर कर स्वर प्राप्त होगा। यह बढ़ी स्थान है, जहीं में हम पर्दी आप जावाय। वाराण में स्था जावाय। वाराण में स्या जावाय। वाराण में स्वर वाराण में स्वर प्राप्त का आरम्म दिला चुके हैं। अला वुके हुर (५७ पर) दिये हुए पित्र से यर पूरी स्थामिक भावायी।

इस मकार पहों ओर तारों में नोई भी परिकान किये निता हमें बीणा पर मध्यमाम के स्तर मिल जाते हैं। इससे यह भी रुष्ट हो जाता है कि मध्यमप्राम में पड्ड्जामिक स्वर केवल नाम ना -परिवर्तन पाते हैं, अन्यपा ने ही पहें और वहीं स्वर मध्यमप्राम में भी पड्डक होने हैं। पीछे दिये हुए दोनों विश्वों से पाइडों को यह तो प्यान में आया ही होगा कि पट्डप्राम वा काउली निपाद हो मध्यमप्राम में अन्तर गान्धार वन जाता है और पट्डप्राम ना अन्तर गान्धार मरुप्रमाम में चुटुअति पैवत कन जाता है।

हम कह चुके हैं कि पद्वजाम ना अन्तर गान्धार ही मध्यमद्याम में चतुःश्रुति धैवत का स्थान पाता है। मस्त या मीचे उद्भुत वचन भी इसी तथा को स्वष्ट करता है:—

हिविषेकपृष्क्षंतासिद्धिः, हिष्ठविषकपौद्धैवतीकृते गान्यारे मृदर्क्षनामानयोरन्यतरस्यं पड्जमाने । तहसा-नमध्यमादयो निपादादिसस्वं (निपादादित्वं ) प्रतिवधन्ते । मध्यममामेऽपि पैचतमार्द्वात् ( पैचतामार्द्वात्) निपादोक्तपौत् ( च हैविष्यं भवति । तुल्यक्षुस्यन्तरस्वाध संह्रान्यस्वम् । चतुःश्रुविकमन्तरं पञ्चमपेवतयोः । तहद्गान्यारोरकपौचतुःश्रुविकमेष भवति । ग्रेपाश्चापि मध्यमपञ्चमधैयतनियादयस्वपैभा मध्यमादिसत्वं ( पडजादित्वं ) प्राप्नवृत्ति । व ( ता. शा. २६ )

भरत ना यह उदरण उस प्रकरण में से है जहाँ कि मूर्च्छनाओं के पूर्णा, पाडवा, औडवा और साधारणीकृता

९ 'संगीतांत्रिक 'के चौथे माग में घन्तर गाण्यार और कावसी निवाद का परिवय विद्यार्थी पा पुढे हैं । ये हो इस प्राचीनों ने लात ग्रुद्ध रंगों के प्रतिरिक्त माने हैं । स्वर साधारण की प्रक्रिया द्वारा इन दो स्वरों की प्राप्ति मानी गर्द है । तस प्रक्रिया का बरोरा इम काणे मुच्छेता कराया में देंगे ।

र नाट्यणाद्य के 'निर्णयमागर' और 'चीसन्द,' वाले संस्करलों का पाठ मिला कर इस उद्धरण का पाठ राज् विचा गया है।

होगों के पाट निकान पर भी हुछ रचलों पर मरत के शमिनेत कर्य के साथ पाट में ससमंग्रसता रह जाती है। शमिनेत वर्षों का दुद स्वस्त किया-इत्तक गुचियों के समय हो स्वष्ट होता है और उस कर्य के साथ शब्दों की संग्रित कितने के बिये हमने कोड में में इन्यु पालन्तर देना शावरणक समस्य है। उन्हों के शतुसार हम बद्दाया का सालयें दिया पता है।

|   |    | 리             | <b>3</b> 4 | ही ता        | र के न        | चि | पद्            | पर र | बर         |        |
|---|----|---------------|------------|--------------|---------------|----|----------------|------|------------|--------|
|   | শা | धुनिः<br>स्वर | F.         |              | ग्राभिक<br>पर | मः | यम्ब्र<br>स्वर |      | श्रु<br>सं | 9      |
|   | _  | ч             | _          | - F          | τ –           | _  | ગ્             | _    | _          | ,      |
| _ | _  | ч             | _          | — स          | · -           | -  | Ħ              | -    | _          | ¥      |
| _ | _  | ध<br>न्       | _          | — रि<br>— गृ | _             | Ŀ  | q              |      | _,         | (      |
| _ | _  | सा            | ī          | — ग(<br>— म  | (o it         | -  | ध<br>नि्       | 7    | -          | ٠<br>۲ |
| _ | _  | रि            | -          | — ч          | -             | -  | सा             | 7    | -(         | ¥      |
|   |    |               |            |              |               |    |                | -    |            |        |
| _ |    |               | -          |              |               |    |                |      |            |        |
|   |    |               |            |              | İ             |    |                |      |            |        |

नोट-- बोइ को तार के नीचे दूसरे और चौथे पर्दे पर क्रम्याः सध्यमग्रामिक 'ला' घौर 'रि'

> तार पर चले जाना है। बाज को जुक्त सार का नाइ मध्यम ग्राम का गान्धार हो जाएगा, जिसका ऋषभ से दो श्रृति का बन्दर है। उसके बाद दिवाए हुए पद्दें पर समशः मध्यम-व्राप के मध्यम, पञ्चम, घेदह, निपाद मासहोते हैं और उस-हा मन्द्र सत्र पूर्व होता है।

क्षेत्रे के बाद इसे बाग की

#### ओड की तार के तीचे पर्डी पर स्वर

|     | <u> </u>            | _  |            |           |   | _              |          |
|-----|---------------------|----|------------|-----------|---|----------------|----------|
|     | मध्यम<br>भिक्ष स्वर | मा | पह्<br>भेक | न<br>स्वर |   | ाद्यनि<br>स्यर | <b>ক</b> |
| मेव | — नि <u></u>        | Ε  | н          | _         | _ | सा             | _        |
| 48- | सा                  | -  | प          | -         | _ | रे             |          |
| ₹-  | —Ř —                | -  | ध          | -         | _ | ग              | -        |
|     |                     |    |            |           |   |                |          |
|     | - 1                 |    |            |           |   |                |          |

 मध्यसमाम का आरंभ यहाँ से करने से पड्न ऋषम की धुति संख्या इस घोर से दो गई है।

इत प्रभार चार मेद शताये गए हैं। ये चार भेद श्लाये जाने के ठींक बाद ही ऊपर ज़िला चयन मिलता है। इस यचन से यह किंद्र होता है कि किनी एक प्राम की मूर्च्जनातिगर में ही दूनरे आम दी मूलभूव स्वयंचित्रपात हो जाती है। इस उदस्या पर ताहर्यों किलार से नीचे राद दिया जा रहा है ।

एक मूर्चना की दो प्रश्नर मिदि की जा सकती है। पड्जप्राम में जर गान्धार को दो श्रुति चड़ा कर मूर्च्चनाएँ बनाई जाती हैं तब जिस मूर्च्छना में वह चड़ा हुआ शान्बार, धैरत वा स्थान पा जाता है, वहाँ वह स्रागाति मूर्च्छना होने हुए मी एक 'ब्राम' ( मन्यनप्राम ) का रूर घारण कर छेती है। इम यर देख चुके हैं कि पड्नमाम के पश्चम की मुख्येना में 'अन्तर गान्धार' का प्रयोग करने से मध्यमग्राम की स्वरापति मिल जाती है। इसी बात को भरत ने इस प्रवार कहा है कि पर्वज्ञान की जिन मुन्छन ओं में अन्तर गान्यार का प्रयोग किया गया हो, उनमें से जिस मूर्छना में यह क्षतर गान्धार धैनत का स्थान पा जाएगा, वहीं पर 'नूच्छना' और 'प्राम' वा 'अन्यतरत्व' होगा, यानी वह स्वरावित पर्वज्ञान की मूळाना होते हुए साथ ही एक 'प्रान' (मजनताम ) भी है। यह स्पष्ट है कि 'अन्तर गान्वार' पैनत पा स्थान एक हो मूर्च्जना में पाता है और वह है पह्दशाम के पत्तन को अन्तरमान्धार सहित मुर्स्टना । इस प्रकार 'धैरतीकृते गान्यारे' ( गान्धार का धैरत बना देने पर ) और 'मूर्व्छनाग्रामग्रेरम्यतरस्यम्' ( एक ही खरारांक में 'मूर्व्यना' और 'प्राम' दोनों वा अतितः यानी एक हाँ? से वह स्वयवित एक प्राम की मूर्च्छना हो और दूसरी हाँ? से यही एक मित्र प्राम वा रूप भी हो ) ये दोनों बादबांत बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। साथ ही मस्त ने यह भी वहा है कि उस अवस्था में पट्नश्राम के मध्यमादि सर ( मध्यमप्राम में ) निवाहादि वन बातें हैं। हम ऊपर देल ही चुके हैं कि पद्चवाम का मध्यम, मध्यमजान में निवाद बनता है, उसना पद्मन, पट्म बनता है और उसना पड्म, मध्यम बनता है और इसी क्रम से अन्य सभी खरों के नाम बदछ जाते हैं। पहुनवाम की मुन्द्रीना-विरोध में किस प्रकार मध्यमवाम का रूप मिछता है, यह बताने के बाद मरत मलनसम को छे छेने हैं और बहुते हैं कि जिस प्रभार पहुंबग्राम में चड़े हुए सान्धार को धैवत बना देने से मञ्जनवाम निज्या है, उसी प्रकार मन्यमवाम में धैवन का 'अनार्टन' करने से यानी उसे र चड़ी हुई चतुःश्रुतिक अगस्या से नीचे उतार कर दिश्रुतिक धनाने से मिन्न मूर्च्छनाओं की सिद्धि होगी । और साथ ही उन्हीं मृन्छंनाओं में से एक मूच्छंना में पड्नप्राम की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। यह मूच्छंना वह होगी, बिसमें कि मृत्यमगान का मध्यम पहुंच दन चाए, पद्धन ऋपम बन जाए और इसी क्षम से सभी खरों के नाम बटल चाएँ । मध्यमयान के मध्यम को पहन मानने से निम्निविश्वित प्रकार से पहनवाम के स्वर मिलेंगे । हाँ, इसमें धैवत का अमार्द्य आवश्यक है :---

| मध्यमग्राम           | 풔 -  | • ч | - | ष3 | - | নি | - | सा | - | रि | - | ग  |
|----------------------|------|-----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| पड्जशाम—             | सा - | रि  | ~ | ग  | - | म  | - | ч  | - | घ  | - | नि |
| दोनों के श्रत्यन्तर— | ٧~   | 3   | _ | P  | _ | v  | _ | ¥  | _ | 3  | _ | 5  |

 <sup>1.</sup> नहीं भाग' की स्पष्टता घरने के लिए 'मूर्ण्डना' का वार-वार उन्हें क करना पदा है। हमिलपु विधार्षियों के हमारी सलाह है कि वे 'मूर्ण्डना' मकरच को पड़कर पुना इस खंग को पहें। उससे विषय को खिक स्पष्टता हो सबेगी।

र, प्यान रहे कि 'मार्देश' और 'बायतरा' ये दो शब्द कमराः 'वाहवे' ( चताना ) धीर 'बयदये' ( उताराा ) के जिए मारा ने यदहुत किये हैं। इस्तिय 'बमार्द्र' का स्पर्ध होगा 'दाववे' का समाये'। पेदत का 'मार्द्र' सो मण्यानमात के गुळ क्य में है हो यानी पेदत तो वहाँ चता हुचा ( चतुःमृतिक ) है हो, इस्तिय उसमें तुस्तु निम्नता साने के जिए समार्देश हो प्योपिक है, मार्देश नहीं। इस्तीक्षित इसने 'वेदेसवास्वेदता' देखा गाउ रहा है।

२. यह धैरत चतुःश्रुतिक नहीं, ऋषितु समाईत से प्राप्त हुआ दिश्रृतिक है ।

भरत के ठडरण के हारायें के ियं जरर वो चर्चा हो गई, उछते यह निरुप्तरेंह रूप से शिद्ध हो जाता है कि भीणा वर मुख्यम्मान ना को स्पान हम ने निश्चित किया है, उछ भरत ना आधार पूर्ण रूप से भरत है। इस चर्चा से जो निष्कर्य निरुद्धते हैं, उन्हें संक्षेप में पिना देना विषय की सुरमता के क्लिये अरहा होगा। यदा—

- (१) मूर्व्यना और प्राप्त में कोई वादिक बन्तर नहीं है। एक ब्राप्त की मूर्व्यना विदेश ही बन्ध प्राप्त का रण पानी है।
- (२) पड्चप्राम के पंचम भी मूर्च्टना ही मध्यम्प्राम ना रूप पाती है, हाँ बही ना-धार ना उत्हर्प आवरण्ड है, स्वोक्ति वही उत्तर्य प्राप्त गान्यार चतुःश्रुति भैवत बनता है [ हूनरी ओर मध्यमप्राम के मध्यम भी मूर्च्टना पड्चप्राम ना रूप पाती है, यहाँ पैवत का 'वामूर्वन' व्यवस्थक है, नवीकि उत्तके बिना पड्चप्राम ना 'विग्रुच' रूप नहीं मिलेगा |
- ( १ ) तुल्य श्रुक्प्तर होते हुए भी दोनो प्रामी को भिन्न रचना उनके क्यों के संबाभेद पर आगृत है। यहक्याम के मध्यनादि स्वर म यमप्राम में निवाहादि बन जाते है और मध्यमग्राम के मध्यनादि स्वर पड्चश्रम में पह्बादि वन जाते हैं।
- ( ४ ) जिस मनार पर्वज्ञाम में 'गान्धारोल्हर्य' मा महत्व है, उस्ते प्रवार मध्यमध्यम में 'निवादोल्हर्य' मा महत्व है । गान्यारोल्हर्य से एक मिन्न भाम की रचना संभव होती है,और 'निवादोल्हर्य' से एक नवीन स्वर स्थान की माति ।

बीमा पर दोनों मामो के स्थान के बारे में अब किसी सन्देह को अवनाश नहीं है।

वों सो प्राम-मेद के साथ साथ सभी रखों वा संबा भेद खरा हुना है, विन्तु स्थत ने केवल हुना एक देशान का उदाहरण इमलिये दिशा है कि यहां प्राम-परेवर्तन का सूल है, जहाँ मालमप्रामका त्रिभूति पंचम भीर चतुः शृति धैतत दिसाई देशा है।

स्तर संबाद की दृष्टि से हमने मुख्यमग्राम का स्थान वीणा पर सिद्ध कर खिया और भरत के वचनों से उस स्थान की पूरी पुष्टि भी पा छी। अब एफ और दृष्टि से भी इस निषय को स्पष्ट कर लें ।

पद्काम की एक पुस्प विरोक्त है कि उसमें पड्ड-पंचम क्षेत्र रहना ही चाहिये। बहाँ यह संवाद भंग हुआ, यहीं पढ्डमाम भिट बाता है। आगे चड़कर मूर्ण्डना प्रकरण में वी हुई सारणी को देखने से यह राष्ट होगा कि पढ्डमाम की सभी मूर्ण्डनामों में पढ्ड और पंचम के बीच त्रवेदश श्रुप्त मा संगायलक अन्तर है, बेक्ट पंचम की मूर्ण्डना में वह अत्तर हारस श्रुप्त का रह जाने से पड्ड-पंचम संवाद हूट बाता है और वहीं पड्डमानिक स्वर व्यवस्था भिट बाती है। वह साम प्रकारी है। इस स्वर्धा प्रकार का में पड़ स्वर्धन में मा का स्वर्धन में स्वर्धन की मुख्या में मूख गान्यार के स्थान प्यामानिक एवं व्यवस्था पूरी अन बाती हैं। दूसरे शब्दों में यो ब्रह्म समुत्री हैं कि पढ्डमाम के एंचम की मूर्ब्धना में अनद साम्यार का प्रयोग करने के मण्यमान मिल बाता है। इससे भी यह सिंह है कि पढ्डमाम का अस्मान्यान पड्डमानिक पंचम हो होना चाहिये। यहाँ से हमें सहब रूप से त्रिश्रति

यहाँ यह प्रत्न हो सकता है कि पह्नवान के पन्नम की मूर्ल्जना में अन्तर पान्यार के प्रयोग मात्र से यदि मध्यम प्रामवांछ लर मिछ जाते हैं हो जिर जन सबते की जाम के रूप में स्थान देने की नया आवश्यस्ता थी। इसका उत्तर वहीं है कि वर्ष पद्म कम संवाद मंग होता है और क्षरमन्यंचम या पह्न मध्यम संवाद करता है, उते एक नया स्थान माता गया और फिर पहन्न-पंचम-पान्युक्त पह्नशाम की ही भीति तहे भी बाम का मीलिक स्थान दिया गया। दूषरों चारा वा पान्य के स्वत्य के हैं कि जिस स्वर स्वृद्ध में संवाद के सिवाद के एक नया स्थान माता गया और एक एक प्रत्न है के जिस स्वर स्वृद्ध में संवाद के एक प्रत्न है ने कि जिस स्वर स्वृद्ध में संवाद के एक प्रत्न है ने कि जिस स्वर महिल प्रत्न है ने कि जिस स्वर महिल के स्वर में ही गयि पह स्वरामि वहीं प्रत्न प्रत्न माता की प्रत्न की स्वर मात्र कर स्वर में स्वर महिल प्रत्न मिल पान्य है। इस गढ़ कह चुके हैं कि प्राम ही मूर्ल्जना को आपार है। इसलिय जगर कही हुई स्त्यावि 'वाम' क रूप प्रकृत हो आधार के स्वर में है कि कर पर मूर्ल्जन के रूप में है कि वह पर मुर्ल्जन के रूप में स्वर है हुई स्त्यावि 'वाम' के रूप प्रत्न हो मात्र आधार है। इसलिय के रूप मुर्ल्जन के रूप में हुई स्वर स्वरी वो वह स्वर मुर्ल्जन के आधार के स्वर में स्वर है स्वर स्वर हो वा क्ष स्वर मुर्ल्जन के ना स्वर में हुए रही तो वह स्वर मुर्ल्जन के अप स्वर मुर्ल्जन है। के रूप मुर्ल्जन के रूप में हुई स्वर सही वो वह स्वर मुर्ल्जन के सात्र मुर्ल्जन हुई स्वर सही वो वह स्वर मुर्ल्जन हुई स्वर मात्र मुर्ल्जन के स्वर मुर्ल्जन हुई स्वर सही वो वह स्वर मुर्ल्जन हुई सात्र के सात्र मुंदि स्वर मात्र है। स्वर मुर्ल्जन स्वर में सात्र की स्वर मुर्ल्जन हुई स्वर सही वा स्वर स्वर मात्र स्वर सहार ही स्वर महत्व सात्र सात्र की स्वर महत्व की सात्र की स्वर स्वर मात्र की स्वर महत्व की सात्र की स्वर महत्व की सात्र की स्वर स्वर मात्र की सात्र की स्वर महत्व की सात्र की स्वर महत्व की सात्र की स्वर स्वर मात्र की सात्र की स्वर महत्व की सात्र की स्वर सात्र की सात्र की सात्र की स्वर सात्र की स्वर महत्व की सात्र की सात्र सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र 
मध्यमप्राम का नाम 'मध्यम' सर्थक है या नहीं, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर देना स्विकर होगा। हम यह देख चुके हैं कि पर्वज्ञाम का पर्वज् मध्यममा में मध्यम ना स्थान पाता है। हम यह भी समझ बुने हैं कि पर्वज्ञाम के सध्यम दे कार्रभ करने पर हमें बाहिज सरपार्थक मही पिन्न पाती। इसकिये मध्यमप्राम के नाम की संगति वेजक इस प्रकार विजादे जा करती है कि वी स्थान पर्वज्ञाम में पढ़ज करता है, वही मध्यमप्राम में मध्यम जनता है।

नी चे खिखी नन्दिनेश्वर (१) की कारिना से हमारे बतावे हुए बीणा पर मध्यमग्राम के आरंभस्थान की एक ओर पुष्टि होती है और दूसरो ओर मध्यमग्राम के नाम की सार्थन्ता का भी एक दूसरा, बुछ मिन्न संकेत मिल्ता है।

स मामोऽस्त्विति विद्येयस्तस्य भेदास्त्रयः स्मृताः ।

पड्जर्पभगान्यारास्त्रवाणां जन्महेतवः॥

अपात् भाग के तीन मेर हैं, जिनके जनक स्वर कमशः पहल, कपम और गान्वार हैं। पदल्ह्यान, भण्यमप्रान, गान्वारप्राम—हाम के तीन मेरों का यह कम रउने से मध्यमग्राम वा आरंभस्थान क्षयमें मिछता है।]

विवार्श यह मर्खा मौति समम चुठे हैं कि बीचा पर बात हमारा को पड़ ब है, वह पड्चप्राम का मध्यम
है। इसी स्थान को खिरत (tonic) मान कर गान-वादन को प्रखाली प्राधीन काल से ही प्रचलित थी, यह बात

पहीं पह पान देने योग्य है कि संगीन में 'सा', 'रि', 'ग', ये तीन स्वर मूह-मूत माने गये हैं। पूर्वान में सा, रि, ग भी वो अवस्था है, उत्तरांन में डीक बही अवस्था 'पे', 'व', 'ने' ने हैं। 'मध्यम' सर पूर्वान और उत्तरांन होनों किसी के म यमें रियत होने के लाएण 'मध्यम' महत्वाता है। इसी मध्यर ता, दि, य इन तीन मूल-पूत स्वरों के मध्यमें रियत होने के लाएण अपम को भी 'मध्यम' पहा जा करवा है एवं तरहासार उत्त अपम से आदमा होने वारे आम की भी मध्यम संग्रा सर्वोक हो जाती है। बोड़ के तार के नीचे में के ते दूसरे वह वें आराम बरने को वो बहा गया है वह पर्दा भी ओड़ के तार मा अराम ही है और अराम भी 'मध्यम' संग्रा मही भी लाएंक है।

मन्ति संगद तो सिद्ध है किया पन्ते संगट हमें नहीं मिल स्वतः क्योंक साथ संगद मा भंग करते ही मन्यमान की रक्ता को गई है और यह भी सब है कि एक संतक थी मन्यादा क्षेत्र कर संगद बॉबना उचित नही है । इसी प्रभार पद्भुग्राम में पद्भु पद्मम भाव से पनी स्वाट कोजना भी अनुचित है ।

हत्ती पुराक में बाधुविक श्रव्य स्वर सहक वा विवरण देवे समय विरवार से सममाई बायगी। वहाँ ह्रावा ही सममना पर्यात है कि मध्यमण्राम का को ज्ञारम्म स्थान हम निश्चित वर चुटे हैं, वह बाधुनिक और प्रार्थान प्रयोग ने पड्न ( पह्जब्रामिक सप्यम ) के संबंध से श्रव्यम ही है।

बोड़ के तार के नीचे दूसरे पर्दे से मध्यमाम हो। काश्माबाने को जी विधि हम उत्तर देख जुके हैं उसमें भी यह स्वात कोड़ के तार का कामन की है।

<sup>1.</sup> हॅनीड के प्रयोग में इस तार बच्च का उपयोग बस्के तहक है। पूरा बस्ते हैं और उस क्षवस्था में यह सहस्व में यह सहस्व में यह सहस्व में यह कर पर का प्रयोग में में साथ में यह में स्वाह में एक में में प्रयोग में प्रयोग में मे

इस प्रभार वह तो हमने देरा किया कि दो प्रामों की रचना के मूळ में दो हुएय संवाद ही है। किसी अफेटे प्राम में होनों संवाद एक साथ नहीं मिळते। जैसे—पड्ज-प्राम में पड्ज-पंचम और पड्ज-पंचम दोनों संवाद पूरे-पूरे एक साथ मिळ जार्न ऐसी बाद नहीं है। दोनों प्रामों को मिन्य कर देखने से इन दोनों संवादों का सम्मिल्जि दर्यन अनस्य केता है।

तीचे की सारिणी से यह शत स्पष्ट हो जायगी I

|                      | धड्चमा                | म                      | Ì                     | )                    | मध्यम                 | ख्राम                  |                       |  |     |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----|
| सा – प               | संवाद                 | सा -                   | म सवाद                | सा ~                 | प संवाद               | सा -                   | म संत्राद             |  |     |
| अपेधित<br>स्वर-जोड़ी | संवाद है या<br>नहीं ! | अपेक्षित<br>स्वर जोड़ी | संबाद है था<br>नहीं ? | अपेशित<br>स्वर-जोड़ी | संघाद है या<br>नहीं ? | अपेक्षित<br>स्वर-जोड़ो | संवाद है या<br>नहीं ? |  |     |
| सा 🗕 प               | \$                    | सा-म                   | *                     | सा - प               | सा – प नहीं           |                        | ano                   |  |     |
| रि – ध               | ફ્રે                  | रि - प                 | नही                   | रि-घ है              |                       | रि-प                   | 8                     |  |     |
| ग्-नि                | \$                    | ग – ध                  | नहीं                  | ग्-नि                | ग्-िन ह               |                        | ग्-िन् हे शिग-        |  | 1 8 |
| म – सां              | \$                    | म - नि                 | ħ.                    | म ~ सां              | 1 8                   | म – नि                 | है                    |  |     |

इमारे आज के द्वाद स्वर सतक में भी पद्चनाम और मध्यमप्राम के पद्च-पंचम और पद्च-मध्यम संवादी का समिश्चित रूप मिलवा है। यह बात आधुनिक द्वाद स्वर सतक के प्रकरण में अधिक स्वय की जायगी। वहीं पर यह भी सिद्ध होगा कि मध्यमप्राम हमारे संगीत में आज भी जीबित है और यह प्रचक्षित धारणा निराधार है कि मध्यमप्राम प्रयोग से सुप्त हो चुना है और हमारा संगीत पट्चप्राम में ही सीमित रह गया है।

अता में इस बात पर विशेष प्तान दिला देना आख्यक है कि आब किस मनार हम किसी भी स्वरस्वक को, कांमंत्री के scale ना अनुवार बच्ते हुए 'प्राम' कह देते हैं दस अर्थ में मार्चीकों में 'फाम' शब्द ना प्रयोग नहीं किया है ! यो तो मत्येक मूर्णना एक पत्तेन स्वरस्वक है, किन्द्र वह शास्त्रीय हिंदे से 'प्राम' नहीं नहला सनती । प्राम तो बही हस समूह क्ष्मलेश किसे अपन पूर्णना अपने से के दिल अव्यापन्त मान किया गया हो । ऐसे आभारमूत स्वरस्तक दो ही है किन्द्र हम बद्दासाम और मण्यानाम के रूप में देख चुके हैं।

मध्यमग्राम में बन्तर गान्धार के साथ ही उसके धैवत का संवाद हो सकता है, यह हम ऊपर देख चुके हैं ।

# मृर्च्छना

दम अमी विच्छे प्रकरण में यह देन जुके हैं कि प्रानीन प्रन्यकारों ने 'प्राम' के रूप में अपनी मूळ स्वायवीत स्थिर की है, विसके आधार पर मूच्छेनाई बनाई गई है। बङ्गबाम और मध्यमशाम इन दोनों प्रामों की स्वरन्यस्था इस स्वष्ट कर ही सुके हैं। उसी के अध्यार पर अब हम इन दोनों प्रामों नी मूच्छेनाएं देख लें।

ग्रन्यों में मूर्कित की भी ब्याखाएँ पई जाती हैं उनमें से कुछेर इस प्रस्तर हैं :-

क्रमयुक्ताः स्वराः सप्तः मृद्र्वनास्विभिसंक्षिताः । ( नाट्यशास्त्र २८ )

कमात्वराणां सप्तानामारोह्यावरीहरूम् ।

(संगीत स्लाइर १।)

चारोइआवरोइअ स्वराणां जायते यदा ! तां मूर्च्छ ना तदा लोके प्राहुः''''''''''' (संबीद परिवाद )

स्वरः संमृर्चिञ्जतो यत्र रागतां प्रतिपत्रते ! मृच्छे नामिति तां प्राहुः कवयो ............... मीलिक स्वर-क्षत्रक पर ही निर्मर रहते हैं । कियो मूच्येता के रस्तरत्वत्तव क्या होने, मद उम मूख रसर-क्षत्रक पर ही अस्त्रतिक रहेगा, जो प्राम में स्विद्धित है। मूच्येता बनाने को किया में भोचे जिले चार सोरान ह<sup>ा</sup> समझ छेने चारिए—

- (१) सत्रसे पहिले एक निश्चित श्रृति-व्यवस्था बाले स्वर-समृद को स्थापना करनी होगी।
- (२) इस नियत स्वर-सनृह के प्रत्येक स्वर को क्रमणः आरम्भ स्थान मानते हुए आरोहप्रगेष्ट करना होगा ।
- (३) जब जिस हार को आरम्भ स्थान माना हो उसे ही पद्द या स्वस्ति मान कर तब्बनुसार सन रूपों की अवस्था देखनी होगी।
  - ( ४ ) इस प्रकार जो स्वरान्तराल मिलें उनका मध्य-सतक में प्रदेश करना होगा ।

मूर्व्यनाओं द्वारा प्राप्त विभिन्न स्वरान्तराकों वा मध्य सतर में प्रयोग बहुन महर रखता है। उसके निना मिनन-भिन्न स्वरान्तराक सिंद ही नहीं हो सकते। बयो ! यह आगे चड़ कर हिड्डन स्वरंग का ब्योग्य देते समय स्वष्ट होगा, उन इस विषय की अधिक चर्चा की जाएगी।

मुर्च्छनाओं हाय एक ही स्वयाबि में से विभिन्न म्यानसको हो प्राप्ति बैसे होनी है यह बात अच्छी सरस् समप्त केनी चाहिए ! कुछ उदाहरणों से हम दसको राष्ट्रता कर लें । यद्वाप्ताम मी ही रसात्रवि मो छे लें । यदि हम १सके ब्रायम से आसम करके एन रससे का आसंहानसेह करेंगे तो सन सरसे के अन्तराख दस प्रकार करत वार्षेंगे । यथा—

स्तर है कि मूल स्वावित में जो अन्तवार मुराम और गान्धार के बीच था, इस मूच्छेना में बही अन्तवार पट्टा और करम के बीच वा रामन या गया है। उसी प्रतार कर दिल्ले देन से अन्य सामी रहारों के अन्तवार व्यव्य वित्त है कि साम के बीच वा रामन या गया है। उसी प्रतार कर दिल्ले देन से अन्य साम स्वावित से तरे दरावत्वारल आधुनिक में त्यी पा साम स्वयं है वा स्वावित है जनका उसी अन्य साम में अपने वानी है करना है जिस अन्य साम में अपने वानी है करना है जा कि उन सभी अन्तवारों को मन्य साम में स्वावित में व्यव्य साम गया है जा में अपने वानी साम स्वयं कि से व्यव्य मान स्वयं के अपने मान स्वयं के साम साम स्वयं कि से व्यव्य मान से वा 
हमेगा । तदत् गुर्वेरी तोड़ी में बरि निपाद पर पहुंच की स्थापना करके आरोहावरीहरूम से आखानतान सेंगे तो 'निरिम्मम्नि' ही 'सारियाधक्तां' ना रूप टेक्स भूगाड़ी या देसकार ना दर्बन कराएँगे । उसी प्रकार जिहान के प्रस्थार की पहुंच का स्थान देकर आखापचारी की बाए तो उसमें भैरती की सी स्वरायन्ति प्रतीत होगी । 'प – म् गमग', यह

आवार पा उकड़ा भैरती के 'स् – रिसा रिसा' के रूप में सुनाई देगा। किन्तु, इन जानते हैं कि थोड़ी देर ऐसी क्रिया

करने के जार मूर पढ़न रियाना ही पड़ता है क्योंकि उसी से मस्तर शत को श्यापना हो सनती है। इस मरार एक ही पात में से जो मिननभी न स्वावित्तों हमें रिवार्ट रेती हैं, उनको उसी रूप में रिवा नहीं बनावा जा सकता स्वीके मूरु पात्र सी एता के दिवर मूल पढ़त और उसकी स्वावित्त को रियर क्यान हो पढ़ता है। इसीलिय यह करा स्वा है कि किसी भी मूर्जना दाय जो स्वयानगर प्रात होते हैं, उनका मध्य सनक में प्रवीग करना अनिवार्य है। इसीलिय मस्त्र ने कहा है:—

#### मध्यमस्यरेश वैगोन मुच्छेनःनिर्देशः कार्यः, खनाशित्यान्मध्यमस्य ।

(नाट्यशाख २८)

अर्थात् वीणा के मध्यम स्वर से मृच्छेनाव्यों का निर्देश बरना चाहिए, वर्षोक्ष मध्यम अविनासी है ।

पर्शे 'मध्यम स्वर' से भरत वा अंग्रह्मात्र बीला वर पड्नहाम के मल्यम से हैं जो कि आधुनिक मध्य सतक का पड्ल हैं ; यर बात आगे चटकर और स्वष्ट हो जाएगी । इसी प्रश्नर मर्तग में भी कहा है ;—

मध्यतप्रदेश मृद्धी नानिर्देशसायन्यन्द्रतारसंविद्धवर्थम् । मध्यमवप्रकाशिनाद्रिस्यात् । भरतेनायुक्तं मध्यसक्तरेश मृद्धीनान्दिरो सर्वान खावनाविद्यासनान्य ।

अपर्यत्—मन्य सनक से मुर्च्छनाओं का निर्देश किया बाता है, क्योंकि मन्य सतक अविनाशी है, भरत ने भी कहा है कि मन्यम रार से मुर्च्छना-निर्देश होता है, क्योंकि मन्यम अविनाशी है।

मारत और मतंत के बचनों से यह सार है कि उनके समय में भी 'मत्य-समय' में ही सभी मुर्चनाओं का प्रयोग किया जाता था। मरत के 'मप्पम सर' और मतंत्र के 'मत्य समक', इन दोनों में शब्द-भेर अप्रश है, किना दोनों का तारार्थ एक ही है और रोनों एक दूसरे की पुष्टि कारों है। इन रोनों बचनों को एक अन्य सब से भी समस सकते हैं।

भीणा पर 'गण्यम' मा पर्वो ( आधुनिक भावा में पह च ) ही एक ऐसा स्थान है जहाँ थे एक ही बार पर मन्द्र गण्य और बार इन तीनी 'स्थानी जी विदि हो सन्दाती है और मुच्छेनाई-क्यंग गुनिश से किये जा सकते हैं ! उसी स्थान को मारा में 'मञ्चम स्वर' कहा है, क्योंकि एक ज्ञाम पा यह मध्यम है और उसी को महांग ने 'मञ्च सत्तर' कहा है क्योंकि 'मञ्च सत्तर' कहा है, आरम्भस्थान हैं !

इस प्रशार इन ने देखा कि नुर्कता का प्रयोजन सभी तिद्र हो सहता है वन कि उस से आस विभिन्न स्वयन्तराजीं का मध्य सत्तर में प्रयोग हिया जाए । इसी तथ्य को शाह्वेदन ने इस प्रशार कहा है:—

पडनस्थानस्थितैन्याँग्री रजन्यायाः परे बिदुः।

( संगीत रत्नाकर १। )

इस का राज्यार्थं यह है कि पट्तस्थानस्थित नियातीर से यहजाम की राजनी व्यार्ट मृत्यजायं क्रमणा करती हैं। इस वा शीवा अर्थ बरी है कि नित्रे, 'था', 'थ' हत्यादि करती की पट्ट के स्थान पर स्थित किया जाय, वानी उन मृत्यजांशों के आरम्भ स्वरं की पट्ट मानने से जो भिश्चर स्वरन्दर प्राप्त होते हैं, उन तब का मण्य पट्ट से प्रयोग किया जाय। इसीकिने कहा है कि नियातीह स्वर्स की पट्ट के स्थान पर स्थित किया जाय। पङ्कप्राम और मध्यनद्राम की मूर्च्यनाओं के नाम तथा आरम्म स्वर भरत के नीचे खिखे पचनों से स्पष्ट धोंगे । परवर्ती सभी प्रन्यकारों ने इन्हीं नामों का प्रयोग किया है :—

> षाद्या हुत्तरमन्द्रा रयात् रखनी चीत्तरायता । चतुर्था शुद्रपष्टजा तु पद्यमी मस्तरीष्टता ॥ श्रश्चकान्ता तु पट्टी स्थात् सप्तमी चामिरुद्गता । पद्यमामाश्रिता होते विद्योयाः सप्त मृष्ट्यनाः ॥

वत्र पड्नामामाधवा इत विद्ययाः सम् भूष्ट्यमाः ।। तत्र पड्नामामे पड्नेनोत्तरमन्द्रा, निपादेन रजनी, पेवतेनोत्तरायवा, पञ्चमेन शुद्रपड्ना, मध्यमेन मस्सरिष्टता, गान्यारेखाध्यन्यतः, श्रयमेखासिकटनवा इति ।

> सौबारी हरिएएथा च स्यात् कक्षोपनता सथा। चतुर्थी गुद्धमध्या तु मार्गाची पौरवी तथा॥ इष्यका चैव विज्ञेषा सप्तमो द्विजसत्तमा। मध्यमभामजा होते विज्ञेषा सप्त मुर्द्यनाः॥

ष्यथ मध्यमप्राने सध्यमेन सीक्षीरी, गान्धारेण इस्पिश्वा, ऋपमेण कज्ञोपनवा, पद्चेन शुद्धमध्यमा, निपारेन म.गी.धैवतेन पीरवी पञ्चमेन हृध्यका इति ।

इस प्रशार दोनों 'प्रामी' की मिला कर कुल चौदह मुर्च्छना हुईं'। यथाः—

| पङ्जग       | ाम                | मध्यम          | ग्राम          |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| आरम्भक स्वर | मृच्छंना नाम      | आरम्भक स्वर    | मृच्छ्रीना नाम |
| पड्ज "      | उत्तरमन्द्रा      | मध्यम          | सौवीरी         |
| निपाद       | रजनी              | गान्धार        | इरिणास्वा      |
| घैवत        | उत्तरायता <u></u> | ऋषम            | कलोपनता        |
| पञ्चम       | ्र<br>शुद्धपाट्जी | <b>प्रह्</b> ज | गुद्धमध्यमा    |
| मध्यम       | भत्सरीकृता        | निपाद          | मार्गी         |
| सान्यार     |                   | घैवत           | पौरवी          |
| ऋपम         | अभिरुद्गता        | पञ्चम          | हृष्यका        |

पट्डामार्न के मृत्कुंता-क्रम के आरम्भस्यान की हुन्नु आगे चलकर वो चर्चा की लायेगी उससे यह स्पष्ट होगा कि यहाँ जिसे पट्डा कहा गया है, वह धासतव में पट्डाग्रासिक सच्या है।

मस्त ने गान्यास्त्राम का तो उन्होंस हो नहीं किया है, अतः उन्होंने दो हो प्रामों की मून्युंनाएँ स्वाई हैं। मर्मग ने भी गान्यास्त्राम को स्वर्ग में ही स्थित बता कर छोड़ दिवा है। उसकी मून्युंनाओं इत्यादि का उन्लेख नहीं किया है। नारद के 'संगीत मरुख्य' में आर शार्त्तदेव के 'संगीत स्त्राक्य' में गान्यास्त्राम की मून्युंनाओं का नामेश्लंख मिखबा है। क्या :---

> नन्दा विशाला सुमुखी पित्रा वित्रावती शुमा। ब्रालापा पेति गाम्बारमाने स्युः सन्न मृर्च्या ॥

( संगीत मकरन्द १।१।९५ )

नन्दा विशाला सुद्धी चित्रा चित्रावती सुद्धा। स्रातापा चेति गान्धारमाने स्युः सम मूर्च्छीना ॥ (स्त्रीत स्लाच्य शाक्षा२५-२६)

इती नामोजिल के आधार पर लीग 'तीन प्राम' के साथ-साथ 'इक्शीस मूर्जुनाओ' की क्या नहते आए है। कई मुक्तइ मीतों में निवार्षियों ने 'तीन प्राम' और 'इक्शीस मूर्जुनाओं का वात सुनी होगी। आब जब गान्धारमाम का लाख्य ही अहरत है, अधुत है, तह उसकी मूर्जुनाओं का स्वरूप जानना हो असंभव ही है, क्योंक मूर्जुना प्राम पर ही आधुत होती है। जब तक गान्धारमान का त्यरूप हमें प्रयोग-तिख नहीं हो जाता तब तक उस के दिने मीन रहना ही हम उसित समझते हैं। इस जिन्दे यहाँ हम हमशा पर्वुज्याम और मध्यमधाम की मूर्जुनाओं का ही विवरण हों।

पहरुवाम और मध्यमधाम की मुर्च्युनाओं का बो कम कपर दिया गया है, उस से यह स्थ्र है कि रोनों प्रामी में असरोहिन्यन से मुर्च्युनाएं बनाई गई है, यानी बद्द के बद करन माम्यर मध्यमाद सी मुर्च्युना न बना कर निषाद चित्र देशमाद की बनाई गई है। यो तो लिखी मो मुर्च्युना में सीमा आरोहासपाद ही रहता है— वैसे कि मध्यम की मुर्च्युना का कर परिमारपानिकारि हो होगा, 'रिसानिक्यमापि' नहीं, किन्तु सातों मुर्च्युनाओं का परसरक्य अवरोही हो रहा गया है। यह अवरोहिन्यम रखने के पीछे मस्त का बो बिरोज देता है, वह कुछ आने चलकर राष्ट्र दिया जाएगा।

# पड्जग्रामिक मूर्ज्जनाएं

्रद्वप्राम की मृच्छनाओं के साकत्व में रुप से पहिले एक बात अच्छी तरह समझ हेनी चाहिए, मनमें रिमखा से जमा लेनी चाहिये कि पह्वप्राम का आरंभस्थान बीगा के मेर से चीथी शुक्ति पर बानी दूसरे पर दें। इस प्राम से मुर्चना का में बो बीभी मुर्चना है, उस वा नाप है गुद्धाहरी। 'श्रम्नेन गुद्धपाहरी। यो पेता वस गया है। इस नाम से ऐसा स्पष्ट है कि इस मुर्चना वा आएम स्थान ही वह्यामा वा मुख्यान का अप माम से पात है। वह वह वह होना बाहिए। किन्तु इस बातने हैं कि एक और तो यह कहा गया है कि वह व्याम वा मुर्चना कम पढ़त से आएम होता है भागी परित्ती मुर्चना कम में वहिता मुर्चना कम में वहिता मुर्चना कम में वहिता मुर्चना कम में वहिता में हो कर वह ने बीभा है। इन दोनों वातों वो संगति के विद्याद स्थाप में प्रमान है। जिस वह ने वारिती मुर्चना वह अप माम करने हैं। इस दोनों वातों वो संगति के विद्याद माम प्रमान एक विद्याद ने पाती में विद्याद की से वार्ति के होनों हो मिन्स में प्रमान में विद्याद की स्थापन करने हैं। यह अप माम करने के ताप हम की में पाती में प्रमान करने वी से पाती में प्रमान करने की से पाती में पात मण्यम से आरम्भ करें। ऐसा करने से असरोह कम में चौथी मूर्व्यंना म, ग, रि, सा, इस कम से 'मूल पद्व' पर मिल जाती है। उसी मध्यम की वन पदव मान छेते हैं तो श्रदणबुधी का आरम्म स्थान सा, नि, प, प इस क्रम में चीमा वन जाता है। ओर तभी 'पञ्चमेन श्रद्धमादुजी' यह बचन सार्थक होता है। यहजन्नाम के सध्यम की सखा पद्च क्यो कहा गया ! इस का उत्तर यही है कि संगीत के प्रयोग पक्ष में भात ने पड़ज-प्राप के मध्यम को ही स्वतंत का स्थान रिया है। इसीलिए मध्यम को उन्होंने 'अञ्चिनाशी' कहा है और सब स्वर्ध में से प्रयर माना है। उसे सर्पया अपिलापी कहा गया है, यहाँ तक कि जातियों के औडब पाडब प्रकारों में 'सो' 'य' तक वा लोप प्राह्म माना गया है, किन्तु 'मध्यम' को सर्वथा अञ्चेष्य कहा है। इस से यह सिद्ध है कि गण्यम को उन्होंने खिलाया 'पड्य' का स्थान दिया है अ.र यही बात स्वर करने के छिये उन्होंने पहिली मुख्यंना के आरम्भ स्थान यानी पद्वाशानिक मध्यम को 'मध्यम' न वह कर पदन कहा है । इसे पदन कहते ही पदनाम का मूळ आराम स्थान पदम वन जाता है । 'यह स्थान इस मनार 'पद्मम' होने पर भी पदनाम थी मौलिक स्वस्थास्था का आराम-स्थान है, इसी तथ्य को स्वद्र करने के लिये उन्होंने उस स्थान से आरम्भ होने वाली मृन्ह्ना को 'सुद्धपाद्की' न म दिया है, जिस से पहुंबबाम का मौलिक आरम्मस्थान ओहरू न हो जाय । दूसरी और, पहल ग्राम का मध्यम ही स्वरित का स्थान पाता है, इस तथ्य की स्थव करने के लिये उन्होंने पहिली मुर्ध्वना के आरंग स्थान की मध्यम न कह कर 'पढ़जेन उत्तरमन्ता' कहा है। इस प्रकार अपर दिनी दोनो वार्ता की संगति ठीक से मैठ जाती है और पड्जब्राम का मृत स्थान भी अञ्चण्ण बना रहता है। यहाँ यह रुपट हुआ होगा कि पड्जब्राम वा मूल आरम्म-स्थान तथा उसी पहिली मूर्च्यन का आरम्भ-स्थान—ये दोनों एक नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, पद्वश्राम के मध्यम को 'सा' का स्थान देने से जो पंचम आएगा, वही 'शुद्धपाड्जो' मृन्छुंना का आरमस्थान है। वही पड्जग्राम का मूछ 'पड्ज' हैं। अयात् पड्जप्राम के मल्यम को 'सा' मान कर आज हम बीणा पर जहाँ से बादन किया करते हैं, नहीं से 'उत्तरमञ्जा' मृच्छीना का आरंभ करना चाहिए। तभी इन उल्झी हुई नातों को संगति बैठेगी। 'उत्तर मन्दा' संश (मन्द्र जिसके उत्तर में है) भी तभी सार्थक होती है, क्यों कि वहाँ से बीणा के क्षाज के तार पर 'सानिधप' इस अवरोहिकम से मन्द्र में मुर्व्छना प्रयोग करना समन है। शिणा के प्रथम बाब के तार को सर्वत्र मध्यम ही कहा गणा है, पहुंच नहीं। उसे मध्यम मान कर चलने ते जहाँ पद्च आता है, यहि हमारा बादन क्रिया था पदच है। मरता के बचन 'पहुँचेन उच्छमन्द्रा' का भी बढ़ी पदच है। पद्चनान वा बढ़ मध्यम होने पर भी बहुदनक्षित्रा में उसी का महत्त्व है। उसी को पद्ज मान कर चलना है, इसीलिए मस्त मतंग ने मध्यम को अविनासी और अलीप्य कहा है।

जपर मताने हुए क्रम से पद्बमान की मृच्छुँताएं बनाने से सी स्वरावियों मिख्ती है, उन का किर-किर आधुनिक रागों से सारश्य दिखार देता है, यह आजे पृष्ठ पर दो हुई सारणी से सप्ट होगा ।

# पट्जग्रामिक मृच्छेनाएँ

| स्कृत्यक्त कारामक कर<br>कारामक कर को पड़्व कारामक कर को पड़्व कारामक कर को पड़्व कारामक कर को पड़्व का |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                   |          |                                                      |                  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 18   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                      |                | भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क स्वर                          |                                                   |          |                                                      |                  | •                                                  |
| 지                                                                                                                                          |                | मुख्य स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप | ने मध्या<br>के पहल<br>मान्ते से |                                                   | मुख्य सम | के आरंभक<br>से मनी हुई स                             | स्तु स.<br>स्तुर |                                                    |
| 대                                                                                                                                          | १. उसरमन्त्रा  | tr .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ā</b>                        | - प - प - प - प - प - प - प - प - प - प           | # >      | - R - A - A - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4          | ₽>               | लमाज सदद                                           |
| 1                                                                                                                                          | र. रजनी        | æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Œ                               | H   4   4   5   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | F 00     | - 元 - 元 - 五 - 石 - 点                                  | ₩∾               | मत्त्रीण 🕠                                         |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                      | ३. उत्सायता    | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                               | 1 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H           | ez ~     | - R - H - H - 4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  | E or             |                                                    |
| スコーコース・コーローローロー スコース・コーローローローローローローローローローローローローローローローローローローロ                                                                               | Y. ग्रुदपाङ्जी |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t                               | - 代 - 五 - H‐Կ - Կ<br>- き - そ - ケ - マ              | ₩ >      | - कि - म् - म् - द - द - द - द - द - द - द - द - द - | ₹ >              | (न्छूज माम की मीलिक धुति.<br>व्यवस्था) कामी सङ्ग्र |
| 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                    | °. मस्मीह्या   | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ır                              | 1 1                                               | Œ۳       | (<   =   1   =   =   =   =   =   =   =   =           | ₩ °°             | त्रिलायक सहय                                       |
| A   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                      | ६. अश्यत्रात्त | <b>r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                               |                                                   | ~ ¤      | - P- T- H- H<br>- 2 - 8 - 8 - 2                      |                  | पंत्रम् वर्जित रो मध्यम्<br>की मैरबी अध्या बहातुरी |
|                                                                                                                                            | ७. अभिन्यता    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | œ                               | - 또 - fr - सा - ft - म<br>- ર - ર - ૪ - १ - २     | مز ط     | 1                                                    | κ ∰              | तोष्ट्री सहद्य<br>आसावगी सहद्य                     |

ा हम मृत्युंत में पहण्येषण में मा हो आता है, क्यों हि हममें पहम में कंपन का जनत 18 कुलि हा न होतर 12 ह्यंत का हो है। • वारक बिद्ध का स लवें नीचें बीट से शह किया गया है।

नोट—विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि ऊपर दी हुई सारिणी में जिन स्वरों पर तारक चिह्न लगाया गया है, उनके अन्तराछ ऐसे हैं जिन्हें संबारदृष्टि से ज्यों का त्यों मण्यसरक में नहीं छाया जा सकता । उदाहरण के छिये---'रजनी' मुर्च्छना में पड्जप्राम का पंचम ही गान्धार का स्थान पा जाता है और उस का मुर्च्छना के पड्ज से आठ श्रुति का अन्तर होता है। यो तो गान्धार वा पड्ज से सात श्रुति का अन्तर ही संबादसिद्ध है, किन्तु जब कीणा पर पट्जप्राम के गान्धार के परदे को आरम्भस्थान मान कर आरोहावरोह करेंगे तत्र पडजग्राम का पंचम गान्धार का स्थान पा जाएगा और मुर्च्हना के पड्न से उस ना अन्तर आठ शृति ना होगा। यह अन्तराङ सवादविषद होने पर भी उस मुर्च्छना में कोई विवाद विल्डुल नहीं खड़ा करता, क्योंकि मुर्च्छना में परदों पर स्थित स्वरों के नाम मान मे परिवर्तन हुआ है; वीणा के परदे और तार जिस संवाद-संबन्ध से मिले रहते हैं, उस में विसी प्रकार का व्यापात नहीं हुआ है। परहों पर स्वरस्थानों के नाम के परिवर्तन मात्र से कोई निवाद खड़ा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस लिये कान को यह सरपवित ठीक बल्याण की सी ही मुनाई देगी। किन्तु हमी स्वरायक्ति को जर मध्यमप्तक में लाएंगे तब मुर्च्छना में आया हुआ पड़ज-मान्बार का आठ श्रति का अन्तराल प्रयोग में नहीं लाया जा तकेगा, क्यों कि वहीं पर गान्धार का परदा पड्ज से सात श्रुति के संवादी अन्तराज पर वैंबा हुआ है। उस परदे को शिसका कर आठ श्रुति के अन्तराज पर बरना एक जुनर्रस्त निवाद खड़ा बरना होगा जो किया में कदापि मान्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्य मर्च्छनाओं में मी कुछ ऐसे स्वयुन्तगरु पिलते हैं जो हुवह उसी रूप में मध्य सतक में नहीं लाये जा सकते। मर्च्धनाओं द्वारा प्रान सभी अन्तरालों का प्रत्य समक्र में प्रयोग करने का जो किदाना प्राचीन काल से चला आया है उसका तारपर्य यही है कि बीणा के वरों की संवादमय स्थिति अध्युष्ण रखने की मुयादा के भीतर हो यह प्रयोग हो सकता है, होता है और होना चाहिए ।

अत्र हम मध्यमप्रामिक मुर्च्छनाओं को छे से ।

# मध्यमग्रामिक मूर्च्छनाएं

मत्यसणम नी स्वरत्यवया वीणा पर क्लि स्थान से मिछती है, इस की विस्तृत बचां हम हाम प्रकरण में कर चुके हैं। यहाँ उस संवेष में रोहरा देना अच्छा होगा, किस से मूच्छूनाओं को समझने में सुषिधा हो। मत्यमामाम की पिडिंशी मूच्छूना (सीनीरी) को मत्यम से आर्थ म करने को कहा गया है। उस क्यन का आव तक प्रायः सभी ने यहं अर्थ छापा है कि पद्वशान के मत्यम से मत्यमामा की मूछ स्वरत्यवस्था का आरम्म करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी भांति बनी हुई है। हम यह देल ही चुके हैं कि उस स्थान से मत्यमामा की स्वरत्यवस्था नहीं ही भित्र पाती। हम यह भी देल चुके हैं कि पद्वशाम का वंचम ही एक देशा स्थान है, वहाँ से मत्यमामा बहुर जाता है और उसके स्वराव पर पद्वनम्भाय प्रशास की वंचम के वंचम से आरम की हुँ स्वरावकी में ही पद्वन्यम-भाव हुए जाता है और उसके स्वराव पर पद्वनम्भाय मान की स्थानना हो जाती है। इत्वत्ये उसी स्थान को यानी पद्वशाम के पद्यन (आयुनिक क्रप्रम) की हो मत्यम प्राप्त मा पूळ-स्थान मान वह साथ का अर्थ में स्वराव पर पद्वनम्भाय में प्रवास भूक स्थान के प्रवास का अर्थ के स्वराव ही मत्यमामाम के प्रवास का स्वराव से स्वराव से स्वराव से साथ से सा

उसके मध्यम से ही आरंम होना है। तमी चीयो मूर्व्यन स्वाहर्ण का और स्थान विश्व पाता है। उसी प्रवार मृथ्यनमान ना मूर्व्यनात्मम भी उस के पहुंच से ग्रह्म न हो बर उस के मध्यम के सहात है। बात रहे कि मध्यममाम के मध्यम को खाँत वा स्थान प्रात नहीं है, हरिलय उसे लोगा मध्यम हो कहा गया है पहुंच नहीं। मार्टी एक बात पुना ध्यान में रराना उनित होगा कि पहुंच्यानिक मूर्व्यना कम के स्वरित या 'पहुंच' का स्थान प्रात होने ते पहुंच्यानिक मूर्व्यना कम के स्वरित या 'पहुंच' का स्थान प्रात होने ते पहुंच्यानिक मूर्व्यना कम के सारमा रचान को मूर्व्यना में चीयों मूर्व्यना कम को अपना प्रात को मूर्व्यना में चीयों मूर्व्यना का नाम 'प्रवार को स्थान प्रात को मूर्व्यना को मौतिक सुवित्यहरण मिल्ली है। अना उनका 'प्रवार कमा नाम 'प्रवार की मौति स्वर्यक है। हम यह देख चुके है कि मध्यममाम को जो आरंग-स्थान है, उसके अनुकार पहुंचाम का मूठ पहुंच हो स्थानस्थान के मध्यन पाता है। अतः हमें पहुंचे अपना का धारे प्रवार होगा।

मध्यमग्राम की मर्च्छनाओं की सारणी देने से पटिले एक शत का पुनरक्लेख आवश्यक प्रतीत होता है । इसने देखा कि दोनों शामी का मुखना कम उनर जामों के मुख्यम है आरंभ होता है अर्थात दोनो शामों में पहिली मुर्च्छना शाम के मध्यम से आरंभ होती है। ऐसा कम रखने के पीछे भरत का जी निरोप हेतु प्रतीत होता है, उसी का मोहा सा स्वर्शकरण यहाँ आयश्यक है। यो तो प्राप्त के किसी भी स्वर से मर्च्छना कम आरंभ करने से वे ही स्वराविधाँ मिर्नेगी जो उसी प्राप्त के किसी अन्य स्वर से आरंभ करने पर मिलतीं । केवल कम में भेद रहेगा । किन्तु फिर भी दोनों प्रामों का मुर्च्छना-कम उन के मध्यम से ही आरंभ करने के पीछे भरत का विशेष हेत है और वह इस प्रकार है। इम जानते हैं कि जिस किसी भी स्वयन्ति को आधार मान कर मुर्च्छनाएँ वनाई बाएंगी, वह आधारभत स्वयनित स्वयं भी उन सात मुर्च्छनाओं में से एक स्थान अवश्य पाएगी। दूसरे शब्दों में में कह सकते हैं- कि जिस 'ग्राम' के आधार पर सात मुर्च्छनाए बनाई जाएंगी, यह 'प्राम' स्वयं भी उन सात मुन्छनाओं में एक स्थान अवस्थ प्रहण करेगा । भरत ने दोनो प्रामों की सात सात मूर्च्छनाओं के ठीक बीचोंबीच उन २ ग्रामों को मुख स्वराविष्ठ को स्थान दिया है ), इसीविए पब्जग्राम और मध्यमग्राम दोनों के मुर्जना-कंम में शहराहजी और शहमणमा का स्थान चौथा है । चौथी संख्या सात के टीक बीचोंगीन आती है, जिस के दोनों ओर तीन तीन मुर्च्छनाओं का स्थान है। जाम की मीटिक स्वरावित को मुर्च्छनाओं के बीचोंबीच स्थान देने के लिए ही मुर्च्यना-क्रम की ग्राम के 'मुख्यम' से आरंभ किया गया है । प्रत्यन्त प्रयोग-गत मुविधा इस विधान का एक मुख्य हेतु है । यह तथ्य ध्यान से ओझर न हो इसलिये इतनी स्पष्टता की गई है । यहाँ एक बात दोहरा-देना आयरयक है कि पद्भागान के मूर्व्हना अप का आरंभ-स्थान उस शाम का 'मध्यम' होते हुए भी, उसे मध्यम न कह कर पद्भ कहा गया है, कारण उसी 'मध्यम' को प्रयोग में खस्ति का स्थान प्राप्त है ।

जपर भी चर्चा से यह भी साम समझ हेना चाहिए कि दोनों प्राप्तों के मृत्याम से उनका मुर्च्छना कम आर्पम होने के नारण ही मुर्च्छनाओं का अवधीहकम रखा गवा है। अवधीहकम से ही 'शवरिक्ता' इस प्रचार चीची मुर्च्छना में उसन प्राप्त थी मुख सरावति को स्थान मिळ सहस्त है।

मध्यमप्राम के मध्यम से उसका मृच्छीनात्रम आर्रम करके क्रमधः साठी मृच्छीनाओं को संरथन सारणी में दिखाया गया है !

# मध्यमग्रामिक मूच्छेनाएँ

| मृन्द्रना-संख्या<br>और नाम | आरंभक<br>खर | मध्यमग्रामिक खर                                           | मप्तक का<br>पूरक स्वर | मच्छूना के आरंभक स्वर की पड़ज<br>मनने से बनी हुर्दै स्वर स्पवस्या | स्तरू का<br>पूरक त्वर | रिन आधुनिक रागो से<br>स्थूल सहस्य दिलाई<br>देता है ?      |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| १. सीबीरी                  | #,          | म - प - म - मि - सा । रि - स<br>४ - १ - ४ - २ - ४ - १ - १ | н >                   | सा- हि-स-मन्द्र                                                   | ≺इम                   | लमाज सहय                                                  |
| २. हरिणाद्या               | , #         | स-स-व-ध-मिन्सा-रि<br>२-४-३-४-३                            | # Pr                  | सा-तिमा-म्-प-ध-नि<br>२-४-३-४-२-४-३                                | ~ स                   | क्ल्याण ॥                                                 |
| ३. फलेपनता                 | Œ           | R - n - n - q - q - 向 - सा<br>きーミーピーきーシー マード              | 守号                    | सा - क्रि. म. म. प्र. म. मि.<br>१ - १ - ४ - १ - १ - १             | ~ ক্ল                 | भैरवी "                                                   |
| ४. शुद्धमध्यमा             | 퍪           | सा - रिस्माम मन्य - प्र नि<br>४ - ३ - २ - ४ - १ - ४ - २   | ≪ खं                  | सा । दिः सः मा । प । प । मि                                       | * # ×                 | (मप्यमग्राम की मीलिक<br>श्रुतिन्य्तरथा) काफ्री सद्द्य     |
| ५. मार्गी                  | Œ           | नि - सा - हि - य - म - प - थ<br>२ - ४ - ३ - १ - ४ - ३ - ४ | Œr                    | सा - हि - स - म - म - प - प - नि<br>२ - ४ - ३ - २ - ४ - ३ - ४     | 声响                    | মিনাবক "                                                  |
| ६. पौरवी                   | চ           | ध - नि - सा - रि - भ - म - प<br>४ - २ - ४ - ३ - २ - ४ - ३ | ≪ च                   | सा - दिन्म - मन्म - ध्र - मि                                      | <b>₹</b> ≯            | वंचम वर्षित दो मप्पम की<br>भैरती अथवा वहादुरी<br>तोधी सहय |
| . इचका                     | b           | य - थ - नि - सा - स् - स - म<br>३ - ४ - २ - ४ - ३ - २ - ४ | Þw.                   | सा - रि - स् - म - प - प् - पि<br>३ - ४ - २ - ४ - ३ - २ - ४       | TE AV                 | आसावरी "                                                  |

# विद्वित स्वरों के सन्तराजों को हुबहु उसी रूप में मूप्य सर्हक में नहीं जाया जा सकता।

ऊरर ही सारिणी में एक बात सर्वप्रयम प्यान देने योग्य है। पद्वजाम की मूर्व्हुनाओं में हुन देख तुके हैं कि पंचम की मुर्ज्बुना में बाती 'मगरिसानियप' इस कम से सातवीं मूर्व्हुना में पद्वज्यम संबद्ध का संग होता है स्पेंकि वहीं पंचम का पहन से बारद शुन्ति का ही अन्तरपट रह काता है। मध्यमाम में भी पंचम जी ही नृप्त्वुना में पह्यज्ञ मध्य संबद्ध का में पाया खाता है, स्पेंकि वहीं मध्यम पद्ध से हस श्री का अन्तरप्त्व पाया बाता है। हस प्रश्नर दोनों श्रामों के पंचम की ही मूर्व्हुना में उन र भागों के अधारमूत संवादी का मंग पाया जाता है।

हर प्रसार दोनों आमों सी चीरह मूम्ब्रेनाचं हमने देल ही और उन से पाय बारों को मिल २ स्वयत्वार भी देल लिये। उन स्वयनित्रों में आन के जिन वार्ग का शृब्ध कादरम दिखाई देखा है, यह भी हमने देखा। होनों मामों की मूम्बेनाओं में रहम स्वयत्वरहों में हो मिलता है। आपुनिक वार्ग के साथ शृब्ध कादरम तो होनों में एक सा गया नोवा है, 'क्लु कुम्बन्दर होनों के मिल हैं क्लोकि होनों मामों की मीडिक मुक्तिन्यस्था मिल है और वही मूम्ब्रेनाओं मा अगवर दितों है। होनों मामो की मुम्ब्रेनाओं की सार्विणार्थ देखने से यह वाव विधार्थियों की स्वय हुई होगी।

सर्ते ऐसी बांचा हो सकती है कि यहि दोनों प्रामी की मूर्ण्युनाओं द्वारा प्रायः एक सी ही स्वयवित्यों प्राप्त होती है, तब तो विश्वों एक प्राप्त की मूर्ण्युनाओं हे हो करा नक बाता, दो प्रामी की मूर्ण्युनाओं हे प्राप्तीनों के बाद प्रोप्ती कर स्वर्त ऐसा ? इस उंछ के उप्राप्तान के जिर दिवारी वें है स्वर दोनों बादों की मूर्ण्युनाओं में वर्त दे ति के दोनों बादों की मूर्ण्युनाओं में वर्त दे ति के दोनों बादों है है, हुए उर्धा क्या में पर वर्षाक में नहीं जाये वा इस्ते । इस क्यानों को प्यान में देवने से यह स्वर होश कि प्रकृत प्राप्त की विश्वों मूर्ण्युना में मही कोई निवारी अन्ताव है। इस के प्रकृत प्राप्त की विश्वों मूर्ण्युना में मही अन्ताव उपायों है। इस के प्रकृत प्रमुख्या में मही अन्ताव उपायों है। इस के प्रकृत प्रमुख्या में मही अन्ताव उपायों है। इस के प्रकृत की स्वर्क मार्ग की मुक्तावा में सह के उर्ज के कारण उननी एस उपयोक्ति है। उर्ज है निर्देश वा निध्योगन किशी प्रवार नहीं व्या वा सहता। नीचे ही हुई सारिणी से यह यत अधिक त्यह होगी।

|                   | पड्जप्राम                                                         | मध्यमन्नाम                               |                |                                                  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--|
| मूच्छैना नाम      | मध्यम सप्तक में न हाने योग्य स्वयन्तशब                            | स्थूङ सादश्य<br>बाला राग                 | म्ब्ह्रंना नाम | मध्यम् सप्तक में न छाने योग्य श्वरान्तराह        |  |
| उत्तरमन्द्रा      | ×                                                                 | खमान                                     | सौधीरी         | ऋपम ( त्रिश्रु तिक )                             |  |
| रजनी              | गान्धार ( पड्ज से आठ धृति के<br>अन्तराल पर )<br>चैवत ( चतुःशृति ) | कल्याण                                   | हरिणाश्वा      | धैवत ( चढ़:श्रुति )                              |  |
| उत्तरायता         | मध्यम (षड्ज से दस श्रुति के अन्त-<br>पछ पर)                       | भैरबी                                    | कलोपनता        | , ×                                              |  |
| शुद्धाट्त्री      | ऋगम (त्रिधुति )                                                   | काफ़ी                                    | शुद्धम्ध्यमा   | ऋषम (त्रिश्रुति)<br>पंचम (पड्ज से जारहश्रुति पर) |  |
| गस्सरीकृता        | धैनत ( चतुःश्रुति )                                               | विलावक                                   | मार्गी         | ×                                                |  |
| <b>अश्वकान्ता</b> | ,                                                                 | पंचम बर्जित<br>दो मध्यम की<br>भैरवी अथवा | पौरमी          | <b>x</b>                                         |  |
| थमिषद्गता         |                                                                   | वहादुरी तोड़ी                            | हुध्यका        | मध्यम (घट्ज से दस श्रुति पर )                    |  |

जरर को सिरणों से यह स्पष्ट है कि एक प्राम की किसी मूर्जुना में यदि कोई ऐसा अन्तराल है वो, संबाद दृष्टि से मध्यस्तक में नहीं क्या जा सकता तो दूसरे प्राम की तन्त्रदृद्धा (Corresponding) मूर्जुना में बही अन्तराल संगदिखद कप में मित्र जाता है। केवल दो ही स्पन इस नियम के अक्तार है। यथा :—

- (१) रजनी और हरिणार्गा दोनों में पैरन चतुःश्रुति है। इसमा फारण यही है कि मध्यमयाम के गान्धार थी मूर्च्येना (हरिणार्गा) वीणा पर मेरु से आरम्भ होती है और उस अमस्या में चैयन चतुःश्रुति ही होगा। विन्तु मध्य सतक में पैयत संवादहरि से विश्वति ही रहेगा।
- ( २ ) ग्रह्माव्ह्यी और शुद्धम्यमा दोनों में मृत्यम विश्वति है । ये दोनों मूर्च्यनार्षें दोनों मामों की भीक्षित स्तराविच्यों की निर्दर्शक हैं। इसक्रिए इनका हुन्दु दसी रूत में मृत्यस्तरुक में खना न तो संमय है और न ही अपेधित है ।

जरर की चर्चा से यह सरष्ट हुआ होगा कि दोनों आमों को मूच्छेनाओं में स्थूब साहर्य दिलाई देने पर भी सराजवाओं में ने बुक्स भिनता है बही संवाद हिंद से महत्त्वपूर्ण है और दो प्रामी की स्वना में निदित प्रामीनों की वैजानिकता वो परिचायक है।

दोनों ग्रामों नो मूर्व्यंनाओं द्वारा हमारे आज के उन्नेष्ठ रागों के स्वरान्तराये। को संवाद-सिद्धि वा जो रचन हमने जपर किया, उतने से ही यह ममाणित होता है कि दोनों श्राम आज भी हमारे संगीत में जीदेत हैं। मण्यमशम का राग ही जुशा है ऐसा माननेतारों और मचार करने वासों की मान्यता और प्रचार हमी से अन्ययासिद्ध हैं।

्रो प्रामी की इन चीदह मूर्च्जनाओं में से प्रत्येक के चार मेद बनाकर १४ x ४ = ५६ मूर्च्युना मेद माने गए ई । भरत ने इस सनस्य में कहा है : —

प.डवॉडुवितसंक्षिताः पूर्णो साधारणकृतारचेति चतुर्विधाश्यतुर्देश मृरर्छनाः । ( ना॰ या॰ २८ ) अर्थात चीरहो मुर्च्छनाएं चार प्रश्नार ही होती हैं :--

- १. पर्मा—जिनमें साती खरी वा प्रयोग हो।
- २. पाद्यवीकता—जिनमें छह स्वरों का प्रयोग हो ।
- ३. श्रीहवीकृता—जिनमें पाँच स्वरों का प्रयोग हो।
- ४. साधारणकृता-जिनमें स्वर-साधारण का प्रयोग हो।

स्वर साधारण से अन्तर गान्धार और काकजी निवाद अभिन्नेत है। मरत ने कहा है :--

साधारण्कृतार्थ्वेव काक्त्तीसमलंकृताः । अन्तरस्वरसंयुक्तः मूर्व्वेना प्रामयोद्वेयोः ।

(ना॰ शा॰ २८)

अर्थात् दोनों मामी में साधारणकृता मूर्व्छना अन्तर गान्धार और काकठी निपाद से युक्त होती हैं |

अन्तर मान्यार् और काकली निपाद का प्रयोग करने की जो बात यहाँ कही गई है उसका अर्थ यही है (के भूक्टीना में प्राम की जिस मौलिक स्वरावित का उपयोग किया जाता है, उसी में प्राम के 'ग्राव' (मीलिक) गान्यार निपाद के

<sup>1 —</sup> विकृत दसरों का प्रकर इतिहास'—इस प्रकारण में छड़ धारी चलकर हम देखेंने की प्राचीनों से 'शुंद्ध' या 'विकृत' निरोपय का 'स्तर' के लिए प्रयोग हो नहीं किया है। दोनों प्रामों की मीखिक स्वराविक के प्रशास हो हो दसरों का उन्होंने नामकरण किया है:—सन्तर गान्यार और काकज़ो नियाद।

अष्टांची केन्तर गान्यार और धार्वची निवाद का मी समावेश किया बाए । अन्तर गान्यार और वाकवी निवाद के लिए 'स्वर-- साधरण' संसा के प्रयोग का तार्व्य यहाँ समझना प्राधितक होगा । भरत ने कहा है :--

द्वावारणं नामान्तरस्वरता । द्वस्मान् ? द्ववीरन्तरस्य वस्तावारणम् । यथा ग्रहावन्तरे । द्वावासु भवति शीतं प्रस्वेदो या भवति चातपरशस्य ) न च नागवो वसन्तो व च निरोपः शिशिरकालः ॥

इति कालसाधारसम्।

ः स्टरमायारणं फाकल्यन्तरस्वरी । तत्र द्विश्वविश्वकर्षान्तिगादादयः । काकेलीसंती निगादी न यद्न्नः । द्वाभ्यामन्तरस्वरत्वात् सापारस्यत्वं भविषयते, एवं गान्धारोऽप्यन्तरस्वरसंतः गान्धारो, न मध्यमः ।

(না৹ যাঃ ২८)

यथीत — ''क्रन्यस्थाता'को 'साधारय' कहते हैं वर्गीक 'क्रन्यर'दस्र ख्यां के मध्य में दिवत होने के बारण 'जमस्यायांगा' होता है। उदाहरण के बिशे, जोने क्रास्टवर के समय पर्याद हो अनुसी के सिध्यनाल में ऐसा ताला है कि द्वारा में माने से शीन मानूस देशा है और पूर्य में मानेय होता है, इससे प्रतीत होता है कि अभी सहस्य गर्या के बीद न ही प्रभी हिएस समाग्र हुमा है। जैसे वह 'क्षास्त्र कार्य हुमा है से ही रचा उत्तर कार्य हुमा है। जैसे वह 'क्षास्त्र कारण हुमा है से ही रचा उत्तर कारण मानूस के स्वाद कारण मानूस के स्वाद के स्वतर के से कारण समाग्र की स्वाद की स्वाद की स्वाद होता है। यह 'क्षास्त्री' संज्ञा कि स्वाद की होती है। यह 'क्षास्त्री' संज्ञा हिपाद की होती है। यह 'क्षास्त्री' संज्ञा हिपाद की होती है, वहूं की नहीं। 'हास्त्री निवाद' के उत्तर स्वाद होते के साव्या निवाद और पहुम होती है, मध्यम की मही।'

ऊपर के उदाहरण से यह स्पट है कि नियाद-यहून तथा गार-गर-मध्यम इनके चटुःश्रुपि अन्सरावां के धीच झार-साघारण किया जाता है जिससे काकली नियाद और अन्तर मान्यार की चिद्धि होती है। आवकल प्रयुक्त होने वाले हमारे 'गुद्ध' मान्यार-नियाद यही हैं।

ंग्राम' की गूठ स्वयंत्री में केन्द्र अन्तर कान्यर का अपना केन्द्र सकती नियाद सा अपना अन्यर काइकी होनी सा एक साम समाविध करते हैं सामायरहता मूर्कित ही सत्यंत्र अकाइन्ती और समाक्रस्तन्तर—सी तीन अन्तर की बढ़ी मा सन्तर्ती हैं। सामाय और काइन्सी मुंबह पुष्कृत है यही अन्तरात निर्देश की समाक्रस्त्त्रयण में एक साम निर्देश काइने । दिर मी, 'बायारणहता' मृत्यंत्राओं हाथ आत होने बाठे नगीन अन्तरातों से पुषकृत्यक् और एक साम मी दोनी मकार से स्कृत के किए 'बायारणहता' के सान्त्रय, समाक्ष्त्र और स्वाक्रस्त्रया में उपमेद स्वूळ का से स्वाय का सकते हैं।

'रलाकर'बार ने इन्हीं उपमेदों को लेकर मूर्च्छना मेदों का निरूपण किया है-

चतुर्घो ताः प्रथक् शुद्धाः काककीकलितातया । . सान्तगस्तदृद्योपेताः पट्पद्धाशदितीरिताः ॥

(सं० र० शक्षार्द्

९. (प्रयुक्तभारती<sup>)</sup> पृश्व २२६ पर मेंसकी भूज से यह स्वोक मरत के शास्त्रणास्त्र का का<sup>कर करून</sup> किया गया है।

अर्पात्—मूर्ल्यना चार प्रकार को होती है—सुद्धा, सान्तरा, सराकली और दोनों से पुक्त अर्यात् सराकरूपनतां। इंस प्रकार मूर्ल्यनाओं के ५६ मेर हुए।

सार है कि 'सत्ताकर' कार ने 'धुदा' मूच्छेनाएँ तो उन्हें कहा है जिनमें प्राप्त को मीलिक स्वरावित का ही उपयोग हो और 'साशारणहता' के तीन उपसेशें को ही रोग तीन मूच्छेना-भेदी का स्थान दे दिया है। मस्त की स्वार्द हुई 'यूयां' को 'खादा' के उपस्था मान करते हैं, किन्द्र उसकी औदादीहता और पावचीहता को 'स्ताकर' के समॅक्स्प में केई स्थान नहीं मिल पावा है। हाथ ही वह में ध्वान देने दीय है कि दोनों सामों में इषक रूप के 'ध्वान्या', 'सक्काक्ती' इन मेरी को वो स्थान दिया गया है, उसके इस व्यक्तिया में 'संकर' दोप आ गया है। पह्नाम का अन्तर पाज्यादा में मुख्यमाम में चतुः श्रुति चेतत वन आता है, यह हम जानते ही हैं। इतिहण्द पह्नामाम की सालाय और मध्यमाम में ध्वाद मूच्छेना एक हिस्से में मिल नहीं कहा हम की सील में अन्तर सम्भाग की सालाय और स्थ्यमाम में अन्तर सम्भार का साकती जाता है। हमिल पह्नामा की सालाय पह्नाम के सालाय स्थान पाता है। इतिहण्द पह्नामा की सालाय पूर्णना एक ही होंगी। इस प्रकार प्लाकर'कार वा या वह वर्षोकरण संकर दोप से सुक्त है।

विद्यार्थं जानते हैं कि राग-रचना में औडव-पाटव कराविध्यों वा बहुत अधिक महत्व रहता है। मूर्च्छनाओं के औडव-पाटव मेरों का पूरा (वराया 'प्रणव-मारती' के दूबरे भाग 'रागकाख' में उरावन्य होगा। इस विराय की बुछ वर्चों इस ग्रंथमाव्य के आगामी (यह ) भाग में भी की आएगी।

दोनों प्रामों की पूर्णां या ग्रुख मूर्च्येनाएँ तो इम पहिले दिखा ही चुके हैं। 'सावारणञ्जता' मूर्च्यनाओं का शीदाहरण विवरण इसी अंपमाल के आणामी ( पष्ठ ) भाग में दिया जाएगा। यहाँ विस्तार भय से उसे छोड़ दिया गया है।

# चंतुःसारणा

भूवि को संगात्य ब्यास्था संगीताञ्जलि के चीथे भाग में दी वा चुकी है और प्राचीन प्रामों के तथा अशंचीन चुक तस स्वत्त के मुलि सर विभाजन ते निवामी परिवित्त है। भरत ने २२ भूतियों की लिक्षि के लिए चद्वासारणा की निविध नात है। इस विविध में गणित की की स्वपुलिय प्रक्रिया न होने पर भी हो से स्वार्टन स्वार्ट हुए आचार प्राप्त है। एवं प्रचलन क्षम से एवं एक्स मुख्य स्वार्ट के कीर संवार को सरकों बाता एक्समारी बात ही इसका समक्ष साथन है। स्वर्ट्सन्य स्वर्टी-मन्तर होने से उत्तरी सकती । तृत्वि इस इस विधि के बारे में कुछ प्रार्टिमक वानकारी देवर किर मत्त के ही प्रवर्टी में उत्तरा विविध में इस विधि के बारे में कुछ प्रार्टिमक वानकारी देवर किर मत्त के ही प्रवर्टी में उत्तरा विविध में इस विधि के बारे में कुछ प्रार्टिमक वानकारी देवर किर मत्त के ही प्रवर्टी में उत्तरा विविध में सुत्री स्वर्टी में सुत्री है प्रवर्टी में कि स्वर्टी में सुत्री स्वर्टी में उत्तर विविध में सुत्री स्वर्टी में सुत्री स्वर्टी में सुत्री स्वर्टी में सुत्री स

सारणा-प्रयोग के लिए विस्कृत एक सी दी बीचा केने को बहा गया है जिनकी समाई-बीहाई, वहीं और कारों में कियित मी अन्तर न हो । इन दो बीचाओं में से एक को अनस रखना है गानी उसे ज्यों की त्यों मिली रहने देना है, उसमें कियो मक्तर का परिवर्तन नहीं करना है। इसिए उसे अनस बीचा या मुन बीचा कहा गया है। इसमें बीचा में सारणा की किया में नावी है। इसिए उसे अन्योग्या था अनुवर्गीचा वहा गया है। रहसी बाली प्रमु या अन्य बीचा का अनुवर्गीचा वहा गया है। रहसी बाली प्रमु या अन्य बीचा की सारणा की सारणा की सारणा की सिंप के दिन संगद बीचने के लिए प्रमाण या स्टेंग्बर के स्व में उपयोग होगा और दूसरी चटनोंगा पर चतुःसारणा का प्रयोग किया चायगा।

## भरत की चतुःसारणा

अब हम भरत के शब्दों में सारणा की विधि को देख खें । मरत ना उदरण और उसना सरछ अनुवाद पहले टेक्स फिर हम अपने शब्दों में इस विधि को कुछ विकास से समझेंगे । वे कहते हैं—

"है' चीयो तुरयत्रमाखतःश्यूपवादनद्रष्टमुच्छ ने पह्चमामश्रिते कार्ये । तथोरत्यतरी मध्यमाभिकी कुर्यात् पद्ममस्यापकर्षे, तामेव पञ्चमस्य असुत्कर्ववसात् पद्ममामिकी हुर्यात् । एवं श्विरपदृष्टा भवति ।

<sup>1.</sup> माद्याराख के चौतान्या संस्करण तथा निर्द्यमसागर संस्करण के पार्टी को विकादर मस्तुल उद्धरण का पार्ट कनाया गया है।

र. ना॰ रा॰ के रोगों संस्थायों में इस कारच में 'शूरिं' शह है। किया उसका मन्यप किसे मकार न वेड पाने के कारच यह पाड वहाँ नहीं दिया गया है। नर्तग के 'शूरिंगो' में इस संख का जो पाड मिलवा है उसमें 'मुति' के साथ 'पर्युक्तामिकी' थी। 'मादनमामिकी' इन दो निरोधयों का क्रम्यन होता है, 'वोषा' के साथ नहीं (जैसा कि मारत के वसनों में उपस्तर्थ है)। शुठि को ये दो विरोधय समाने का यहाँ यह सारच है। सकता है कि प्रधान की मिस सुति के क्रपड में कोच्या मध्यमत्रामिकी बने वह सुति नायनमामिकी चीर जिस सुति से बीचा पुता पर्युक्तमिकी बने यह मुलि पहुनमामिकी काइनों।

पुनर्रापं तद्वदेवापकर्पांक्षपादगान्धारावितरायां धेवत्यभौ प्रविद्यतो दिष्कुत्यविकत्वात् । पुनरंतद्वदेवापकर्पः द्वैवत्यभावितरस्यां पंचमपद्वौ प्रविद्यतः त्रिष्कुत्यधिकत्वात् । तद्वत्युनरपकृत्वायां वस्यां पंचममन्यमपद्वा इतरस्यां मध्यमगान्धारितेपादान् प्रवेद्यन्ति चतुःश्रुत्यधिकत्वात् । एवमनेन श्रुतितिदरौनविधानेन द्वैमामिक्यो द्वाविद्यतिश्रुत्यः प्रत्यवगन्तव्याः ।" (ना॰ ग्रा॰ २८)

ष्यार्थन् "प्यूक से 'प्रमाण' ( नाप ), तन्त्री ( तार ), 'उदबादन', दण्ड ( टॉप ) धीर मुण्युंना वाजी दो बंगांची को 'प्टुआमाधिक' बना से । उनमें से पृष्ट ( वीषा ) को, प्रध्य के अपकर्ष द्वारा मध्यमाधिक से पना सें । किर उसी वीषा को पदम के 'पृष्टि जव्य' से पट्यमाधिक से पना हैं । इस प्रध्य पृष्टि व्यवस्थ होती हैं ( योगी घण्डक वोषा के अपेवा चवावीषा के सभी स्वर एक एक पूर्ति अपकृष्ट हो आते हैं । उसी प्रकार ( प्रना ) धरकर्ष काने से ( चवा वोषा के ) निपाद मान्यार ( प्रना ) धरकर्ष काने से ( चवा वोषा के ) निपाद मान्यार ) देश ही सुर्वित अध्यक्ष हैं । उसी प्रकार में मवेश पा जाते हैं, वर्षीकि ( धैवत से निपाद कोर रूपन से मान्यार ) देश ही सुर्वित अध्यक्ष हैं । उसी प्रकार ( प्रवान से प्रवास की प्रवास कोर पट्ट कर मान्यार ( प्रवास की प्रवास की पट्ट कर मान्यार ( प्रवास की प्रवास की पट्ट कर मान्यार ( प्रवास की पट्ट कर मान्यार ) वाज प्रति अधिक हैं । उसी अध्यक्ष से पट्ट के पट्ट कर पट्ट के प्रवास की पट्ट कर पट्ट के पट्ट के पट्ट के पट्ट के पट्ट के पटट के पट

तारों के अरकर्म की उठशानों को देलकर हम हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्वरों की यथार्थता को अनुष्ण रस्वरें हुए प्रस्क प्रयोगात सुचिया की दृष्टि से पहाँ मी ही 'अरकर्म' दिया आहा है। पहाँ का अरकर्म दो मकार हो उक्ता है। पहाँ को मेक भी तरफ़ करए दिसकान के अपका अरकर्म के अपिश्वत स्थान तम पर दें बॉपने हो। सारणा क्रिया में हमें अदियों के कर्म-सक्ये कराय के सास-साथ उनका 'चाहुया' (ऑलो का) प्रस्तव करना मी अभिमेत है। इसक्रिय हम्हें दोनों प्रकार के प्रस्तव करमें के किए 'अरकर्म' के अपिश्वत स्थानों पर नाए पहें बॉपना ही प्रशस्त है।"

१. सोमनाध ने 'शुनियांचा' रर बाह्स पर्दे बाँधने को को पद्धित घवाई है, उससे हमारा यह विधान निजान किन है। वयदि क्यांटकोय संगीत के शासकार मरत की परस्परा को ग्रञ्जवल रखने का दाना करते आए हैं, किर भी यह साथ है कि ये मरत की श्रुति स्वर ध्यवस्था की ठीक से समम नहीं सके हैं और उसे थीणा पर स्थापित करने में समम मर हैं है। इसने कार सोमनाय को यवाई हुई 'श्रुति-योखा' पर श्रुतियों के पर्दे बाँधने की पद्धित मरत परम्परा के विरुद्ध, ग्रग्माथा और प्रदेशनिक है। इसलिए हमारे उपर्युक्त क्यन का बस पद्धित के साथ संबंध न जोड़ा लाए, इसके साथ हमें एक न सममा लाए।

सक्त ने 'शारणा' या अरुकां की तिवा करते के पूर्व दोनों वोगाओं को 'पह्चकामांकित' बना केने को 'कहा है । इसन बना वातर्य हैं ! यह उसन कर ही 'शारणा' का मन्यत्र महोग किया का कहता है । भरत के इस नियान का करें परी है कि मोगा के वरों पर पह्चकामीक रस्तें को रिपति सर्वयम निश्चित कर की आप । पर्चकाम में रुपतें के जो शुरूक-ट हैं, उन्हों के अनुकार वाईक धुनितों की लिंदि करने को मत्य ने कहा है । हमलिय दोनों बीगाओं पर पर्चकामिक रास्त्रयान निर्धारित करके क्षेत्रयम उन्हें 'प्रवृक्षामांकित' बना केने को कहा गया है । प्राचीन या अर्थाचीन भारतीय या कमांक्षीय योगा पर या लिखार पर सरस्यान वानी में एकसे ही हैं। परों में या तारों के कियाने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । वीगा पर मत्यतकान की ही परण्या अमत्यन नवी आहे हैं। चुद्ध कुठ अन्तर कुत्र है तो वह सही है कि सर्व्यानों के नामों में देरकेर हुआ है । मत्य काल में पर्वकामिक 'मन्यन' को 'प्वति' ना रधान प्राप्त या ; उर्धी मन्यम की आज हम पहुंच के और रहीकिए प्रवृक्षानिक पहुंच आज की हमारी माथा में 'ब्वन' 'प्रवृक्षा है । इसकिए योगा को 'पर्वक्रमानित' बनाने के लिए हमें कीर दुख नहीं करता है, केशक आज्ञिक मन्द्र एवम को पर्व्य मानना है । उरा रसान से मत्य ही पर्वमानिक सरस्वयस्था हमें सहब प्राप्त होती है ।

योणा पर पद्वमाम कर यह आरम्भ स्थान क्यांश्मीय अंधअर्थ को उपछ्य नहीं हो सका है। मेर से तीन श्रुति होड़ कर चौथी श्रुति पर पद्व को स्थापना न करके उन्होंने मुक तार के नाद को ही पट्व मान कर आरम्भ किया है। स्वीक्तर योणा पर पर्यप्राप्त पर आराम किया है। स्वीक्तर योणा पर पर्यप्राप्त पर आप क्या के लोग यथान्य क्या हो नहीं कर पाए हैं। इसिटए उनकी गोणा पर 'पट्वमान' के लग्नर 'अस्टिर' रहे हैं और उनके क्रस्थित स्वरस्थानों के श्रीत अग्वराष्ट्र में अस्ति के स्वर के नाम क्या है। इसिट उनके क्रस्थित स्वरस्थानों के श्रीत का अग्वराष्ट्र में अस्ति हो। अस्त । अस्ति के स्वर अग्वराष्ट्र में अस्ति स्वर स्वर मी नितान अग्वराम्य और अन्वराष्ट्र है। अस्त ।

हमें आपुरिक मन्द्र पञ्चन के पर्दे से आरम्म होने बाले पड्नबानिक ध्यत्मक्रमें ही 'सारणा' या अपक्री परना है। 'सारणा' की क्षिया चार वार करने वा भवा का विभाग है। महर्षि ने चढ़ावारणा ही करने की क्यों कहा है इससे अभिकृता ब्यून क्यों गई। बहा है इसका उत्तर वहीं है कि स्तर सरों में सबसे बड़ा अन्तराज चार भुंति का होने के मराज चार सार एक-एक अर्थु का अस्पर्य कराग आवस्पर्य है।

भरत ने बहुबी सरणा की पहले किता यह जताई है कि सलगीया के पद्मन का एक श्रुति अपकर्ष करके पानी पदम को त्रिश्रुति बनाकर उस 'पड्जामाश्रित' नीणा को मध्यमशामिक्षी बना दिया जाए । भरत का यह विवान बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी सरणा-किया इसी पर विकी हुई है ।

हम जानते हैं कि समझ में चतुःश्रुति अत्वाग्र साठे तीन स्वर हैं—गह्नु, मध्यम और प्रम्म । मे तीनों स्वर विरोप महत्त्व रखते हैं। वैदिक तान में रूनीं स्वर्ते का स्वरित के रूप में बुख्य स्थान था। गाय्यर्व बान में भी यही तीन स्वर आचार्यश्चता के रूप में स्वीहत हैं। मात्तीन ही नहीं, अधित सारे विश्व के संगीत में सर-संचार के पढ़ी अमलेश्वतम हैं। रूनीं तीन स्वर्ते पर सारे संगीत का देह जीवित है। किन्तु इन तीनों में से भारत ने पड़म को हो सारणा को मतंत्रभम हिना के लिए स्वां नुना होगा है हक्यर विचार स्वर्ते में सत्त की पुस्त और पूर्व वैद्यानिकता पर हड़ आस्था तन्त्रन होती है। हवालेय हस नियर पर थोड़े से विचार यहाँ मध्यत करना आवश्यक है।

हम जानते हैं कि रांगीत के संवाद तक में वहन्य-पंचामसंवाद का मुख्य स्थान है। वहनुशम की रचना हची संवाद के आवाद पर हुई है और हची संवाद को मंग करके बहुन्य-पच्चामसंवाद के आवाद पर मच्यमधान की रचना की गई है। सारणा दिवा में नाईल शुल्यों की विद्विक के डिप्ट इन देनों कंगारों का आधार देना आवारक है। इडिक्टिए महाने 'क्याम' की मादा में ही सारणा ही दिविक शबाई है। बोनों बीचानों पर पर्युवासिकी स्थर-स्थवस्था स्थिर कर टेने के बाद सारणा की पहले किया बढ़ी आई बई है कि वंकम के एक शुलि अक्टर्य द्वारा चळवींचा को मध्यमझामिकी चना दिया जाए । अंदे उत्तरे बाद अप्य सभी स्वर्ध का एक-एक धूति अवकर्ष कर के बीणा को पुनः पह्नजामिकी बना देने को कहा नया है। 'ग्राम' को इस भाषा का वात्यव समझ ठेने से सारणा-प्रक्रिया की संवादात्मक आधार-पूमि का साह दर्शन होगा । सारणा-फ्रिया के आरम्भ में जब धूति का चोहें निहित्तव नाप हमें जब नहीं है, उत्तर अत्यस्या में पूरे सत्तर में पंचम ही एक पूरे सार भा में जब के बीत कर एक धूति ना अवकर्ष कर सकते हैं। पंचम की एक धूति उतारने भा परिसाण या नाप क्या है, इस समस्या का इल हमें संवादन्तन में हो इत प्रकार मिल जाता है कि प्रक्रम को उतना उतारा जाए जिससे वहूत मुख्याण के त्रिश्चति कृष्टपम के साथ पहन्त-अवम मात्र से संवाद करें। इस प्रकार संवाद के आधार पर वहाँ हमने पहली सारणा-क्रिया तिव कर हो नहीं किर दोप सभी सारणा-क्रिया के लिए मार्ग प्रसास हो, जाता है। एक्षम के अवकर्ष हारा सीणा को प्रभावानिकी बना होने के बाद अन्य सभी सरों का एक-एक धूति अवकर्ष करके नीया को पुनः एक्ष्वामीकी बनाना है। अन्य स्वर्ध के अवकर्ष का नाव अवकृष्ट प्रवाम के आधार पर ही क्रमशः निश्चित किया जा सहला है।

- (१) पड्न पञ्चम संवाद सब संवादों में प्रधान है। उसी के आबार पर पड्नश्राम की रचना हुई है और उसी को भंग करके मण्यमशाम बनाया गया है। इसलिए ग्राम-परिवर्तन का मूल बीज पञ्चम ही है।
- (२) स्पर्त के अटक में पद्मम ही उत्तरांग का आरंग स्थान है तथा पूर्वांग और उत्तरांग को बोड़ने याद्य स्वर भी यही है।
- ( ३ ) सारणा क्रिश के आरम्भ में जब श्रुति का कोई नाप ग्रहोत मानने के श्रिष्ट हमारे पात कोई आधार नहीं है, तब पद्मन का अपकर्ष ही संवाद-दृष्टि से सर्वापम सिंद्ध किया जा सकता है, स्वॉक्टि श्रुव बीगा के निश्रुति ऋषभ के साथ उस अपकृट पद्मन का पहल्-मध्यम-भाव से संवाद जॉनना सहज संमव है। इसी अपकर्ष के आधार पर पूरी चतुर-

<sup>1</sup> बीखा को मध्यममानिकी बनाने का यहाँ पर यही कर्य समक्ष्या चाहिने कि पह क्यानिक ध्यम की एक मुंत उदारने से जो स्वर समक्ष्य मान्य कर के बीह हो के वैसी हो क्षत्र या मध्यममान में होतो है। इसका यह मध्ये नहीं ही है कि वह नमान के सारम्भवान स्वर स्वर के हिए के इसका प्रकार मध्यममान कर सकता। पह जो सारपानिकीय हो पहली किया का पहला सोवान मात्र है। बीखा की हमी सवस्था की स्थिर स्वर्ण हुए सप्यमान में बाहक सिवार की स्वर्ण की स्थिर स्वर्ण हुए सप्यमान में बाहक किया पहीं हो सरका। पर स्वर्ण की स्वर्ण स्वर्ण की स्थिर स्वर्ण हुए स्वर्ण की स्वर्ण स्वर्ण हुए स्वर्ण मान्य हुए स्वर्ण स्वर्ण की स्वर्ण स्

#### प्रथम सारखा

|                                                               |                | चल बीणा में           | सारणा-किया से प्राप्त | स्परी की संवाद-ग्राद   |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                               | प्रयम सारणा की | सारणा-किया            | आँचने के छिए          | उपयोगी स्वरस्थान       |
| के मेरुदण्ड पर पर्दों भी स्थिति                               | सोगन-संख्या    | से भात स्वर-<br>स्थान | चळ बीणा पर            | अचल वीणा पर            |
| • मे६ — नियाद<br>— —                                          |                | अर० षा० नि०           | देखें पाद-टिप्पणी ३   |                        |
| रश पदी — — — पड्न                                             | द्वितीय        | अर॰ पट्च              | । अर० पद्मम           |                        |
| ३रा पदाँ (खरसाधारण <sup>२</sup> )<br>४या पदाँ ऋषम             | सतम .          | अर० ऋषम               |                       | ९वॉ पट्टा स्वर-साधारण  |
| <br>५वाँ पदाँ गान्धार                                         | पञ्चम ,        | अर• गान्धार<br>       | अर० निपाद             | }<br>!                 |
| च्या पदां — — — — — — अं∘ गा॰³                                |                | अप॰ <b>अं॰</b> गां॰   | देखें पाद-टिप्पणी ३   |                        |
| ७वाँ पर्दा — मध्यम                                            | <b>तृ</b> तीय  | व्या० मध्यम           | थर० पह्ज              |                        |
| <del></del>                                                   |                |                       | İ                     |                        |
| ८वाँ पदां - पञ्चन                                             | प्रथम          | अप॰ पञ्चम             |                       | त्रिभुति ऋषभ           |
| ९वॉं पर्दा — (स्वरसाधारण <sup>२</sup> )<br>१०वॉं पर्दा — धैवत | पष्ठ           | अप • धैवत             |                       | ३रा पद्में स्वर-साधारण |
| ११वाँ पर्दा — निपाद                                           | चतुर्भ         | अप॰ निपाद             | अप॰ मध्यम             |                        |

<sup>9.</sup> सात्या किया के त्ये यह व्य वीचा के सहरा चल्रवीचा पर भी पर्हों की यही रिपति रहेगी, वर्षोंकि महत्व के मारेशाइतार सात्या-किया के त्ये दोनों घोषा समान बनाई गई है और इसीकिए दोनों पर समान रूप से परंपरा-मारु पर्वे पेंचू हुए हैं। मिस मका सम्वयस्थानक स्वर्प मुंति के कानों से ऑब वर प्रपत्ने वाच यो लाफ़ मिलाते हैं, उसी महार साह्य पना बना के कारोग रहेगाई है उसी महार साह पना बना के कारोग रहेगाई पहुँच पर्वे को बायों पर स्वर्पने सम्पत्त कानों के साहे परंपरा से पहुँ भीवते कार हैं। उसी संवाहित्य परंपरात्तार की बहु पर्वे को, सात्या किया के तूप कर्य-त्यव्य द्वारा स्थायान वी बहु, दोनों बीचाओं की समानवा देवकर सात्या-किया सारंग करें। प्यान रहे कि पर्वे वीचने की यह परंपरा सनवह लोगों के हाथ में लाने पर भी स्वरह्मपन्तु मार्ही है, स्वरित्त हसे स्वर्पने का हह स्वाचार मात्र है। इस परंपरात्तार बंचे पर्वे पर्वे पर्वे पर मारोज बद्धानिक स्वर कि सम से निकाते हैं यह प्रस्तुत सारियों में दिवाया गया है। इसलिए इन स्वर्र-स्वाम को है। स्वर्थ पर्वे प्रस्ते सात्र लेने का स्वर ही महत्वे हैं यह प्रस्तुत सारियों में दिवाया गया है। इसलिए इन स्वर-स्वाम के वारे में स्वरह्मपन्त चुल गुर्हीत मात्र लेने का सरह ही नहीं उद्या।

२. यह मरठोफ 'रहर-साधारय' बगतर बाहती से मिख है । इसकी स्वष्टता विकृत स्वरों के प्रकरण में देख खें । १. करत ने सप्त स्वरों के बन्तरासों की सिदि के बिद हो सारचानिक्य बनाई है । इसलिद बन्तर काइब्डी या

### दिवीय सारणा

प्रथम सोपान—प्रथम ना पुनः अनुकर्ष । अवल वीणा के नाकटी निपाद के गांध इस अस्कृष्ट पञ्चम का पहुन्यंचम माव से संगद बॉचा जा करता है ।

ं द्वितीय सोपान—पट्न हा पुनः अरका । इसकी स्वारक्षाद्व बाँबते के लिए द्वितीय हारणा में अरकार पद्मम के साथ इस अरक्षर पड्न का पड्नाबन मान से संशद देखा जा रुक्ता है या अरक मीणा के सावजी निपाद नाठे पर के साथ इसे मिळाया का हक्ता है।

त्वीय सोपान-मायम ना पुनः शस्त्रप्री । इती सारणा के अरक्ष्य पट्च के साथ अपरुष्ट मध्यम ना पड्ज---म्पाम-मेबार चीच लीं । दूसरे शब्दों में यह भी कह सक्ष्ये हैं कि यह मध्यम अरुष्ट बीधा के अन्तरमान्यार में श्रीन हो जाएगा ।

चतुर्ध सीपान—गान्वार मा पुनः अस्त्रमं । गान्वार मा पुनः अस्तर्भ के लिए वीणा पर किशी नये स्वर स्थान की आवस्पनवा नहीं है। मून ऋषम के यह पर ही गान्वार की स्थिति हो जारणो । अवन नीणा में पही पर्दो काम का स्थान पाए हुए है। हुसी लिए कहा गया है कि हिसीन सारणा में चन्न थीणा का गान्यार अवल भीणा के अप्तम में लीन हो जाता है। एस स्वरस्थान की संवार-ग्रस्टि विचने के लिए अस्तर्थमां के पैयत के साथ हरका पदन्यवान मान से सेपाद वेसा वा स्वरता है।

पंचम सोपान—निवार का पुनः अनकां। यहाँ भी गाञ्चार के अनकां की माँति नोई नवा पर्या अमेखित नहीं है। चल बीणा के मूल पेंबल के परें पर निवार की स्थिति दो जायती। इसीटिए भरत ने कहा है कि दिलेय सारणा में चल बीणा का निवार अचल बीणा के पैबल में कीन हो बाला है। इस स्वरस्थान की संवार सुन्धि पुनः बाँचने के लिए अनल बीणा के म्हण्य के लाथ पद्कुपद्मा भाव से संवार देला जा सकता है।

्षष्ठ सोपान—धैवत षा पुनः अपरुपं । इस आकार का भार निभिन्न करने के लिए अनल धीला के गान्धार के साथ पदन एक्पनाना से संबाद वॉच कें ।

क वाय बर्दन मध्यानाच स तथाद जाय का । सप्तम भीपान —श्वरम का तुनः अरुक्तं । इस अरुक्तं की संवाद—श्वदि, चत बीगा पर दितीय सारणा के अरुष्टर पैनत के साथ इस अरुष्ट अरुम का यहण-पश्चम—संवाद देस कर कींच लें ।

वससे मित्र 'स्वर-साधारण' का अपकर्ष दिसाने का सारवानिक्रम में प्रदोतन नहीं है। समी 'वर-साधारण' सात रसों के सम्माधार है। करा सुध्य कर स्वरं के साध-साध इनकी सिद्धि वपने चार हो जाती है। इसीविष्ठ के सम्माधा है के स्वरं के साध-साध इनकी सिद्धि वपने चार हो जाती है। इसीविष्ठ मत्त ने दुक्के वपरार्थ का रुपक इसेव नहीं दिया है। इसेव हर्ष साधा में से प्रधान के सावस्थ का नाति में स्वरं ने देश के सिद्धि के विष्य मत्त्रम सारवा के सफ्ट का हर्षों निवाद का साध्य केता होगा। इसिव्य देश का प्रधान के की प्रधान की सिद्धि के विष्य मत्त्रम सारवा है मत्त्र को सिद्धि के सावस्थ है जा स्वरं है मत्त्र के सावस्थ सिद्धि के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं के स्वरं के स्वरं के स्वरं के स्वरं के स्वरं के स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं के स्वरं का स्वरं के स्वरं का स्वरं का स्वरं के सारव स्वरं का स्वरं है। इसे स्वरं कर का सारवार के सारवार का स्वरं है सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार का स्वरं है सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार का स्वरं सारवार का स्वरं सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार का सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार के सारवार का सारवार क

पंचम सोपान—निपाद का पुनः अवकर्ष। इसका अपकृष्ट गान्धार के साथ पट्च-५क्षम संवाद जाँचा बा सकता है।

पष्ट सेरावान—सरम कर पुनः अनकर्ष । प्रथन सारणा के अवस्तृष्ट पद्मन के साथ इसका पर्वन-व्यान संबाद औंचा जा सनता है।

सप्तम सेवान—पेका का पुनः अवकर्षे । चौथी सारणा के आक्तुर क्रप्तम के साथ पदन-गळान-भाव से संबाद जॉच कें !

चतुर्भ सरणा से यह किंद्र हुआ कि पहुन, मूलम ओर प्रश्नम चतुःश्रुति ही है। यहाँ हमें बारह श्रुतियों श्री सिदि प्राप्त हुई। मनाङ्ग पर चनन है—"चतुर्या हाद्राश्रुतिलानः।"

चतुर्थ सारणा के सती सोपानों को संख्य सारणी में दिवाया रखा है। उपदेश रीत से दूसरी, तीसरी और चौथी सारण में द्वारा मनकः चार, छः, चरह और कुण भित्रकर बाईत भुतिषे को सिद्ध हुई और हम भिव्ययस्य रूप से समझ एके कि एक सतक में बाईत ही प्रक्रियों हैं।

## चतर्ध सारणा

| चतुथं सारणा                 |                 |                                 |                                                                                   |                 |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                             | चतुर्थ सारणा की | चल बीमा में<br>चतुर्थ सारणा-    | सारणा-क्रिया से प्राप्त स्वरों की संवाद-शुद्धि<br>जाँचने के छिए उपयोगी स्वर-स्थान |                 |  |  |  |  |
| पर स्त्ररस्थानी की स्थिति   | स्रोधन-संख्या   | क्रिया से प्राप्त<br>स्वर-स्थान | चळ बीणा पर                                                                        | अचल भीषा पर     |  |  |  |  |
| • मेरु — — — —<br>१ — पड्न  | द्वितीय         | <b>অ</b> দ <b>৽ प</b> ह्ज       | अप० पञ्चम                                                                         | निषाद में छीन   |  |  |  |  |
|                             | पष्ट            | अप० ऋष्म                        | प्रवसाव का अवव पद्मम                                                              |                 |  |  |  |  |
| र — श्रुवम .<br>३ — गान्बार | चतुर्य          | अप॰ मान्य ार                    | द्धि०सा० का अप ० धैवर                                                             |                 |  |  |  |  |
|                             | <b>त्</b> तीय   | अप॰ मध्यम                       | मेहरियत घड्ज                                                                      | गान्भार में छीन |  |  |  |  |
| ५— पद्मम                    | . प्रथम         | अप्रः पञ्चम                     | मेबस्थित गाद                                                                      | मध्यम् में टीन  |  |  |  |  |
| , '                         | सतम             | व्यप∘ धैवत ='                   | अप॰ ऋपम                                                                           |                 |  |  |  |  |
| ६ — भैनत<br>७ — निपाद       | <b>9</b> डीम    | লৰ• বিদাৰ <sup>ী</sup>          | भा• गान्धार                                                                       |                 |  |  |  |  |
| = .                         | · .             | 1                               | 1                                                                                 |                 |  |  |  |  |

## वृतीय सारखा

| द्वितीय सा<br>पर  | दितीय सारणा के फलदारूप चल वीगा<br>पर स्वरस्थानों को स्थिति |  | हितीय सरणा की<br>स्रोशन संख्या | चल बीणा में<br>तृतीय सारणा-<br>क्रिया ने प्राप्त | सारणा-क्रिया से प्राप्त स्वरी की संवाद-शुद्धि<br>याँ चने के लिए उपयोगी स्वर-स्थान |                              |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|                   |                                                            |  | July Cen                       | स्वरस्यान                                        | चल यीणा पर                                                                        | अचल पीमा पर                  |  |  |  |
| ·-                | मेर<br>— —<br>षड्ज                                         |  | द्वितीय                        | अप॰ पर्ज                                         | अर॰ पश्चम                                                                         |                              |  |  |  |
| ₹_                | — —<br>ऋषभ                                                 |  | चतुर्थं                        | अप• ऋषम                                          |                                                                                   | ।<br>पटन में छीन             |  |  |  |
| - F               | गान्धार                                                    |  | पष्ठ                           | अप॰ गान्धार                                      |                                                                                   | स्वर-साधारण का ९वां<br>पर्यो |  |  |  |
| ¥-                | मध्यम् —                                                   |  | तृतीय                          | अर० मध्यम                                        | अप॰ पर्ज                                                                          |                              |  |  |  |
| ¥-<br>-<br>-<br>- | <u></u>                                                    |  | प्रथम                          | अप॰ पञ्चम                                        | मधम सारणा में<br>अप• वा• नि•                                                      |                              |  |  |  |
| <u> </u>          | — —<br>धैवत                                                |  | पञ्चम                          | अर० धैवत                                         |                                                                                   | पञ्चम में लीन                |  |  |  |
| <u>v</u> –        | निपाद                                                      |  | स्तम                           | अर० निपाद                                        |                                                                                   | स्वर-साधारण का ३रा<br>पर्दा  |  |  |  |
|                   |                                                            |  | _' ;                           | 1                                                |                                                                                   |                              |  |  |  |

# चतर्थ सारखा

. इसम सोपान—पद्मम का पुनः अस्वकः । ऋचव बीचा के ने के साम यानी मुक्त तार पर स्थित निगाद के साथ इस अपकृष्ट शब्म का पट्च-ब्रह्मभाव से संबाद बाँचा का सरता है। चल बीचा का रद्मम यहाँ अचल बीचा के मण्यम में प्रवेदा पा जाता है। इस्टिय् अचल बंजा के मध्यम के साथ इसकी एकरूपता मी जाँची जा सकती है।

द्वितीय सोपान—पड्व का पुनः अपनर्थ । यह पड्व अध्यत्न भीणा के नियद में छीन हो जाएशा । अवत बीन, में मेर पर निराद है। इस.उप चळ बीना पर मुक्त तार का नाद ही यहज बन जाएगा ।

तृतीय सोपान—मध्यम का पुनः अनकर्ष । यह मध्यम अचल बीणा के गान्यार में लीन हो जाएगा और इसी सारणा के मेय रेयत पड़न के लाप पड़न-भध्यम-भाव से संजद करेगा। अनव थीणा के शर्षे पर पर रियत निपाद के साय इसका पड़न-श्चम भाव से संबाद होगा।

चतुर्धे सीपान—गान्धार का पुनः अपकर्ष । दूकरी सारणा के अग्रष्ट्रष्ट घैरत के साथ इसका यहन-पञ्चम भाव से संवाद बॉच लें ] पंचम सोपान—निपाद का पुनः अपकर्ष। इसका अपकृष्ट गान्धार के साथ पड्ब-५क्षम संवाद वाँचा जा सकता है।

पष्ट सोकान-स्थामका पुनः अपकर्ष । प्रथन सार्थ्य के अवकृष्ट पद्मन के साथ इसका पड्ज-श्रद्धन संबाद जाँचा जा सकता है ।

सप्तम सोपान-पैक्त का पुतः अक्कर्ष । चौथी सरणा के आकृट करम के साथ पद्व-प्रश्नमभाव से संबद चौच तें ।

चतुर्थं सारणा से यह शिद्ध हुआ कि पट्च, मण्या ओर पश्चम चतुःश्रुति ही हैं। यहाँ हमें बारह श्रुतियों की विदि मात हुई। मनङ्ग का यचन है—"चतुष्याँ हाद्राश्चृतिलानः।"

चतुर्थं सराण के सातों सोपानों को मंहण्य हारची में दिलाया नया है। उच्छुंक रंगित से दूसरों, वीलर्रा और चीपी सरण भी द्वारा कमतः चार, छः, पारह और कुल भिज्ञकर जईत श्रुति ही की विदि हुई और हम भिश्चयत्मक रूप से समझ यके कि एक सरक में बार्गत हो अदिवर्ष हैं।

### चनर्ध सरगा

| चतुथं सारणा                |                 |                              |                                              |                                            |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
|                            | चतुर्थ सारणा की | चल बीणा में<br>चतुर्य सारणा- | । सारणा-क्रिया से प्राप्त स<br>ऑचने के लिए उ | वरों की संवाद-शुद्धि<br>प्रयोगी स्वर-स्थान |  |  |  |  |
| पर स्वर-स्थानी की स्थिति   | सोधन-संख्या     | क्रिया से मात<br>स्वर-स्थान  | चळ बीगा पर                                   | अच्छ बीणा पर                               |  |  |  |  |
| ° मेर — — — —              | द्वितीय         | <b>এ</b> দ <b>ং ঘ</b> র্জ    | अप० पश्चम                                    | निषाद में लीन                              |  |  |  |  |
|                            | पष्ठ            | अप॰ ऋषम                      | प्रवसार का अवर पश्चम                         |                                            |  |  |  |  |
| र — म्हणम .<br>१ — गान्बार | चतुर्थ          | अप॰ गान्यार                  | द्धिःसा० का अप ० घैवत                        |                                            |  |  |  |  |
| <u>v</u> нечн              | तृत:य           | क्षप० मध्यम                  | मेर्बास्थत षड्अ                              | गान्धार में छीन                            |  |  |  |  |
| <u> </u>                   | प्रथम           | क्षा॰ पञ्चम                  | मेहस्थित नाद                                 | मध्यम में टीन                              |  |  |  |  |
|                            | सतम             | अप॰ धैवत में                 | अप॰ ऋपम                                      |                                            |  |  |  |  |
| ६ — भैजत<br>७ — निर्याद    | १ञ्जम           | अप० निपाद                    | क्षाः गान्धार                                |                                            |  |  |  |  |
|                            |                 |                              |                                              |                                            |  |  |  |  |

### व्वीय सारखा

| द्वितीय सारणा के पल वरूप चल बीणा<br>पर स्वरस्थानों को रियति | तृतीय सरणा की<br>स्रोतन संख्या | चल बीणा में<br>तृतीय सारणा-<br>किया से प्राप्त | सारणा-क्रिया से मात स्वर्गे की संवाद-शुद्धि<br>ाँचने के छिए उपयोगी स्वर-स्थान |                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|                                                             |                                | स्वर-स्थान                                     | चल बीणा पर                                                                    | अचल पीणा पर                  |  |  |  |
| ॰ — मेर<br>पह्ज                                             | द्वितीय                        | अप॰ पड्ज                                       | । अप ॰ पञ्चम                                                                  |                              |  |  |  |
| १ — पद्ज<br>— — — — —<br>२ — ऋषम                            | ' <b>च</b> तुर्थ               | अप• ऋषम                                        |                                                                               | पडज में लीन                  |  |  |  |
| ३ — गल्धार                                                  | पष्ठ                           | अप॰ गान्धार                                    | ĺ                                                                             | स्वर-साधारण ना ९वां<br>पर्दा |  |  |  |
| <u> </u>                                                    | तृतीय                          | अप० मध्यम्                                     | अप॰ घट्ज                                                                      |                              |  |  |  |
| <u>५</u> - पञ्चम                                            | प्रयम                          | अप॰ पञ्चम                                      | प्रथम सारणा में<br>अप॰ वा॰ नि॰                                                | -                            |  |  |  |
| ६ — धैवत                                                    | पञ्चम                          | अप॰ धैयत                                       |                                                                               | पञ्चम में लीन                |  |  |  |
| ७ — निपाद                                                   | स्तम                           | भार निपाद                                      |                                                                               | स्वर-साधारण का देरा<br>पर्दा |  |  |  |
|                                                             | ! }                            | -                                              |                                                                               |                              |  |  |  |

# चतुर्थ सारणा

रथम सोपान—पद्मन का पुनः अवक्षं। इत्सव बीणा के मेद के साथ यानी मुक्त तार पर स्थित निपाद के साथ इत अपकृष्ट पद्मन का बदल-बद्मम-भाव से संबाद औंचा का सतता है। चल बोणा का पद्मन यहाँ अचल बीणा के मण्यम में प्रवेश पा जाता है। इतिहार अचल बेत्या के मण्यम के साथ इसकी एकरुपता भी जोंची जा सकती है।

दितीय सोपान—पद्व वा पुनः अपर्व । यह पद्व अवस्त वीमा के निपाद में ठीन हो जाएगा। अवस यीम, में मेर पर निपाद है। इसंस्टर चळ बीला पर मुक्त तार वा नाद ही पदव बन नाएसा।

तृतीय सोशान-मध्यम ना पुतः अवस्यो। यह मध्यम अवङ वीत्रा के गान्यार में कीन हो जाएगा और द्वी हारणा के मेदरियत पहुंच के साथ पहुंच-परमाव से संवाद बरेगा। अनुङ बीगा के ११वें वट्टे पर स्थित निपाद के साथ इतका पहुंच-दक्षम माब से संवाद होगा।

षतुर्वे सोपान-गान्धार का पुनः अनकर्ष । दूधरी सारमा के अनकृष्ट धैयत के साथ दसका पदक-प्रमा भाव से संबाद बाँच से । पंचम सोपान---निपाद का पुनः अपकर्ष। इसना अपकृष्ट गान्धार के साथ पह्च-ध्वन संवाद वाँचा जा सकता है।

पष्ट सेरावान—सरमा का पुनः असकर्ष । प्रथम सारणा के अवकृष्ट पद्मन के साथ इसका पद्य-पद्मन संबाद अच्या जा सकता है।

सप्तम से।पान—धैवत का पुनः अवकर्ष। चौथी सारणा के अन्कृट क्रपम के साथ पड्ज-पञ्चन-भाव से संबाद जीच सें ।

चतुर्थ ग्रारणा से पह विक हुआ कि पद्च, गुज्य ओर प्रश्न चतुःश्रुति ही हैं। यहाँ हमें बारह श्रुतियों श्री विदि प्राप्त हुई। नगङ्ग का चयन है—"चतुर्या द्वादराश्चृतिलानः।"

चतुर्य सारणा के सातों सोपानी को संस्थन सारणी में दिलाया गया है। उपबुत्त शित से दूसरी, तीसरी और चौपी सारणाओं द्वारा मनकः चार, छः, बारह और कुल भित्रकर चाईत भुतिषों की सिद्धि हुई और हम निश्चयत्मक रूप से समझ एके कि एक समक्ष में बारत ही अतियों हैं।

#### จลท์ มเมตา

| चतुर्थ सारणा             |                 |                                 |                                              |                                          |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
|                          | चदुर्थ सारणा की | चल बीणा में<br>चतुर्थ सारणा-    | स्एणा-क्रिया से प्राप्त स<br>जाँचने के लिए उ | वरों की संवाद-शुद्धि<br>पयोगी स्वर-स्थान |  |  |  |  |
| पर स्वरस्थानों की स्थिति | सोधन-संख्या     | क्रिया से प्राप्त<br>स्वर-स्थान | च्छ बीणा पर                                  | अच्छ बीणा पर                             |  |  |  |  |
| ॰ मेद<br>१ पड्स          | द्वितीय         | স <b>্ত দ</b> হ্জ               | अप० पञ्चम                                    | निपाद में छीन                            |  |  |  |  |
|                          | qg              | 0111- 4011                      | प्रवसार का संगर पद्मम                        |                                          |  |  |  |  |
| २ महरम<br>१ गन्बार       | चतुर्य          | अप० ग्रान्य हर                  | द्धि०सा० का अप ० धैवत                        |                                          |  |  |  |  |
| Y — нечн                 | <b>रु</b> तीय   | अप॰ मध्यम                       | मेर्बस्थत घड्ज                               | गान्धार में छीन                          |  |  |  |  |
| ५ पञ्चम                  | प्रथम           | अरु पञ्चम                       | मेर्यस्थत नाद                                | मध्यम् में टीन                           |  |  |  |  |
|                          | सतम             | अप॰ धैवत ः (                    |                                              |                                          |  |  |  |  |
| ६ — मैयत .<br>७ — निवाद  | पञ्चम           | क्षप० निपाद                     | क्षर० गान्धर                                 |                                          |  |  |  |  |
|                          |                 |                                 |                                              | - '                                      |  |  |  |  |
|                          |                 |                                 |                                              |                                          |  |  |  |  |

यहाँ एक बात पुन: उन्हें उनीय है कि 'अन्हर्य' कि ता के जिए हमने परों का उपयोग किया है । मों तो जैता कि पहने बड़ा वा पुना है, 'अन्हर्य' के लिए परें सत्ता कर अपना अपेतित त्यान पर मण्य परें ताँ व मर—पर दोनीं प्रश्ता के काम कथाया वा सहता है। किन्तु वाईतो शृतियों का कर्या-प्रश्नाव करने के काम-स्वाय 'वाईतो' (अरोंता ग्रा मश्ता करने के लिए नचे परें बीनता है। अलेक प्रश्नाव है। चारों सालाओं में क्रमात कि प्रमार क्यांगा पर नचे साराव परें। वारों सालाओं में क्रमात कि प्रमार क्यांगा पर नचे सारावालों (परों) की स्वायना होती है, इसे संव्यन सारिणों में दिन्याया ग्या है। प्रत्येक साराया के क्रमिक शोपानी को तो हम देश हो के हम साराया के क्रमिक शोपानी को तो हम देश हो के हम साराया के क्रमिक शोपानी के असारातों में स्वायन की सिक्ट होती है, उसे त्यापी एक साथ, एक ही ह'ले में देश सकें, हम देश हो भीचे चारों सारायाओं की सिक्टित सारिणों दी जा रही है।

| शुदि-नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अचल बीणा पर<br>स्वर-स्थान                                                                                                                                                                            | चढरीमा पर<br>प्रथम सारणा में<br>स्वर-स्थान                                             | चल घीणा पर<br>द्वितीय सारणा में<br>स्वर-स्थान                                                                                 | चटबीणा पर<br>तृतीन सारणा में<br>स्वरस्यान                      | चछशीणा ६र<br>चतुर्थ सारणा में<br>स्वर-स्यान |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| श्वामिन्यो १. जीम १. जीम १. जुझती १. मन्द्र। ४. प्रत्यावती ६. रजनी ७. रक्षिका १. प्रक्रिका १. प्रक्रिका ११. महारिणी ११. महित्र। १४. एका १४. प्रक्रिती १४. एका १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती १४. प्रक्रिती | • मेर - निराद  रहा बदा ना.नि. २ ग , पड्ज - ३ ग , (हार - हापारण) ) ४ पा , करम - ५ ग , मर्यम - ५ ग , मर्यम - ५ ग , मर्यम - ० ग , पड्ज , मर्यम - १ ग , पड्ज , पड्ज , स्ति , पड्ज , स्ति , पड्ज , स्ति । | १वॉ , अं. गा. १०वॉ , — ११वॉ , मध्यम १२वॉ , मध्यम १२वॉ , पञ्चम १२वॉ , पञ्चम १४वॉ , धैवव | १वर्षे ॥ —<br>१वर्षे ॥ मध्यम<br>१२वर्षे ॥ मध्यम<br>१२वर्षे ॥ —<br>१२वर्षे ॥ —<br>१५वर्षे ॥ —<br>१६वर्षे ॥ —<br>१६वर्षे ॥ भैयत | रेह्बों ,, —<br>१७वों ,, घे बत<br>१८वों ,, —<br>१९वों ,, निपाद | • मेर धर्व<br>                              |
| २१. उमा<br>२२. धोभिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११वाँ ,, निपाद                                                                                                                                                                                       | १७वाँ निपाद                                                                            | २०वाँ " —<br>२१वाँ " —                                                                                                        | रश्यें ,, —<br>रश्यें ,, —                                     | पड्ज                                        |

अपर दी हुई सारिणी में नीचे लिखी वार्ते ध्यान देने योग्य हैं-

<sup>(</sup> १ ) प्रत्येक सारणा में नये स्वरत्यान स्पारित करने यानी नये पर्दे वॉबने का कम वही रहेगा, जैसा कि ऊपर प्रत्येक सारणा के सोपानों में दिखाया गया है ।

- ( २ ) अपकृष्ट अन्तर गाय्वार और कांकले निवाद का स्थान केंबल प्रथम सारणा में ही प्रयोजनीय है, क्योंकि उसी के आधार पर तृतीय सारणा में पंचम के अपकृष का नान बाँचा जाएगा । प्रथम सारणा के बाद अन्य सारणाओं में 'अन्तर-कांकरी' मुख्यकर्ष दिखाना निष्ययोजन है. वह पहले ही सप्ट किया जा सका है।
- ( दे ) तृतीय सारणा में श्री पदों को बाईस संस्था सूर्य हो बाती है, किन्तु उनमें नव्य-भोण के पहन्द, मृत्यम और पंत्रा ( बाइ-भृति कर) का अक्क नीणा के लारों में 'महका' नहीं होता। इनकिए इन सीतें चुड़-भृतिक हम भी कानतात कि कानता के अस्त्राय परी है कि काम के अन्तराय परी है कि काम कि अस्तराय परी है कि सार्व के सिंद के स्वाद के स्वाद के सार्व के स्वाद के सार्व के स्वाद के सार्व के स्वाद के सार्व के स्वाद के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व

चतःसारणा के सरल दिव्दर्शन के लिए नीचे एक सारिशी पुनः दी वा रही है।

| अचल योगा पर स्वर                            | चल-यीणा पर सारगा-क्रिया के परिणाम |                |                       |                |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|
| ( भृति नाम सहित )                           | प्रथम हारणा                       | द्वितीय सारणा  | तृतीय सारणा           | चतुर्थ सारण    |  |  |  |  |
| ( मेरु—श्वाभिणी-निपाद )<br>१. तीम           | 4                                 | <              | ं <del></del><br>पड्ड | घड्ज           |  |  |  |  |
| २. कुमुदती<br>१. मन्श                       | वहम<br><े—                        | षड्ज           | '                     | ऋयम            |  |  |  |  |
| ১. চে-ইাৰবী দহ্য<br>১. হ্যাৰৱী              |                                   | ्रापम<br>अरुपम | भरपभ                  | गान्बार        |  |  |  |  |
| . रज्ञनी<br>३. रक्तिका ऋपम                  | ऋगम<br><-—                        | गान्धार        | गान्बार               |                |  |  |  |  |
| ८.रीद्री<br>९.कोघागत्वार                    | गाम्बार<br><                      | <              | ्र—-<br>मध्यम         | मध्यम          |  |  |  |  |
| ०. वजिका<br>९. प्रसारिणी                    | 1                                 | मथम            | નવન                   | 1              |  |  |  |  |
| २. मीति<br>२. मार्जनी मध्यम                 | मध्यम<br><                        | <              | <<br>্যস্ত্রদ         | पञ्चम          |  |  |  |  |
| ४, चिती •••<br>५, रक्ताु •••                | वश्यम                             | पञ्चम          | 140-1                 | <b>चैवत</b>    |  |  |  |  |
| ६, सन्दीपनी<br>१, आङ्ग्पिनी पञ्चम           | ₹                                 | <<br>धैवत      | <b>पै</b> वत          | निष्द<br>निष्द |  |  |  |  |
| ८, मदन्ती<br>९, रोहिणी<br>७, रम्या धैयत     | धैवत<br><                         | निपाद          | निपाद                 |                |  |  |  |  |
| •. रम्या धनत<br>१. उमा<br>२. श्रोभिणी निपाद | निगद                              |                |                       | [              |  |  |  |  |

# शार्ङ्गदेव की चतुःसारखा

हम पहले ही बता चुके हैं कि शासदेव ने 'संगीत सताकर' में चतुःसारणा मी विधि मस्त से कुछ भिन्न बनाई है। सर हम उनके शब्दों में ही उसे देख लें। वे कहते हैं :—

> हे क्षीमों सन्हों कार्ये दशा नादः समी भवेत्। त्रयोद्वीवंशतिस्तन्त्रयः प्रत्येकं साम्र चादिमा॥ कार्या सन्द्रतमध्याना द्वितीयोशध्यनिर्मेनाक । स्यास्त्रिरस्तरता श्रत्योर्मध्ये ध्वस्यन्तराश्रतेः॥ श्रतिग्रत:। श्रधराधरतीत्रास्तास्त्रज्ञो नादः वीलाद्वये स्वराः स्याप्या तत्र पड्डश्चतुःश्रतिः ॥ तुरीयायामृषमिक्षश्रविस्तवः। स्थारगस्त्रस्टशी पञ्चमीतस्त्रतीयायां गान्धारो द्विश्रतिस्ततः ॥ ष्यप्रशीतो द्वितीयायां सध्यमोऽघ चतःश्रतिः। दशमीतरवत्रशं स्यात पञ्चमोऽय चतःश्रति ॥ चतर्दशीतस्तर्यायां धैववस्त्रित्रतिखः। ष्यष्टादरयाखतीयायां निपादी द्विश्रविस्तः ॥ एकविंरया द्वितीयायां नीर्णैकात्र ध्रवा भवेत्। चलवीणा द्वितीया त तस्यां तन्त्रीस्त सारयेत् ॥ स्वोपान्त्यतन्त्रीमानेषास्तरंशं सप्तस्वरा शुधैः। भुववीणास्त्ररेभ्योऽस्यां चलायां ते स्वरास्तदा ॥ एकमृत्यपकुच्टा स्युरेवमन्याऽपि सारका । श्रुविद्वयत्त्रयादस्यां चलचीसागती राती ॥ प्रवर्वाणीपगतयो रिधयोविंशतः कमान्। वतीयस्यां सारणायां विद्यतः सपयो रिघी।। निगमेषु चतुर्धा तु विशन्ति समपाः कमात्। धृतिद्वाविंशतावेवं सारणानां चतुष्टयात्॥ ध्रवाधृतिषु लीनायामियत्ता ज्ञायते अतःपरं त रकिष्नं न कार्यमपकर्षणम्॥

(सं०र०शशश०)

चर्यांत् "विल्हुल समान गाद की एक सी दो बीचा ले लें, जिनमें प्रलेक पर बाईस तारें खगी हों! ( उन बाईत तारों में से ) पहला तार 'मन्द्रतम' रानि में मिजाब बार, ( उसके बाद का ) दूबरा तार उसले 'मनागुरुच' षानी दुव र्जेंबी खिन में निलाएँ जोर इसी प्रकार मुर्छ-ड्रेज र्जेषी व्यक्तियों में बाईसी हार मिखा बिए जाएँ। हमरा केंबी खिन इस मधर रही जाए हि एक हार बीर दूसरे तर के नाइ में 'निरहतता' रहे पानी होनी नार्रों के शीव सम्य कोई नाद मुनाई न दें। वे 'खप्रदर्शयर' हार (जो वुक के बाद एक भीवे होते रागे हैं बाती किनकी समाई समया हम होती खती नार्द हैं) इसका 'सीप्त' (जिये नाइ गाते) होते हैं चीर दूसरे उपपन नाद 'स्टू होत' कहताते हैं।

टि॰—इस उदरणांदा में चार वार्ते विचारणीय हैं—(१) 'मन्द्रवम' (२) 'मनागुच्च' (२) 'मिरन्दरता' और (४) 'श्रति'। इन पर अन इम कमशः विचार करें—

- (१) 'मन्द्रवम' मा वर्ष यीकाशां ने बही रुपाया है कि 'मन्द्रवम' प्यनि उसे रुपसला चाहिए, जिससे नीची अन्य पनि स्क्रक न हो। यथा—'स मन्द्रदार्थी समादीनों मन्द्रीञ्ची गारी स्क्रकेन निष्पदाते।' दरेर बार को यदि हुए स्क्रस्र 'मन्द्रवम' पनि में मिला लिया जाए तो कारणा-क्रिया में उस तार का 'अपकर्य' करते की गुंबाह्य हो नहीं रह जाती, क्वींक उससे अपकुर (नीची) प्यनि तो रक्षक न होने के कारण संगोताध्योगों हो नहीं है।
- ( २ ) 'मनागुर्य'—इस 'उच्चवा' वस कोई निश्चित परिमाण शार्श्वदेण ने नहीं बताया है। इसर-संवाद को संगीत का माण है उसके छिए तो नारों का निश्चित नाप अनिवार्य है। 'मनागुच्च' के अवकतपच्चू दंग से कमी संवादी व्यक्तियाँ नहीं निष्ठ सकती।
- (१) 'निरूत्वरना'—ये वार्यों को ब्लियों में 'निरूत्तरता' की जो वर्त शाह देश ने ब्लाई है वह नी अभ्यास-सिंद नहीं है, क्योंकि द्यार निव्वने के अभ्यावी जन यह जानते हैं कि दो तार निव्यते समय कई एक स्वस्म प्लियों तुनाई पहती हैं। में पहल प्लियों संवादकित न होने के अपरा शास्त्रीय हिंदे के 'श्रुनियों' नहीं मानी जाती। निर भी उनका असिंका निर्वित्यत हैं। इस ब्ल्य बार निव्यते के ब्लिए नार्दों नी 'निरूत्तरता' यो वर्त व्याना प्रदश्य अनुभय के निक्क है और क्रियासता (Practical) एस से अस्मय है।
- ( v ) 'श्रृति'— विरोप आधर्म को बात तो यह है कि बाईदेव ने 'अधराधर' तारों पर अटक्टवरच्नू मिले हुए. नारों को ही 'श्रृति' कह दिया है। इसने यह साट है कि उन्होंने परने श्रृतिकों एहीत मान कर दिर सारों को 'स्थापना' की है, जब कि मेशानिक कोर राजिय प्रक्रिया तो यह है कि उत्तराहिक सारों के अक्टाट जानेंद्र हुए 'श्रुतिवा' को सिद्ध किया जार, जैता कि मस्त ने त्रिया है। क्रिकि दिवस के सार्यमीय सिद्धान्त को देखते हुए भी नहीं मानान पड़ता है कि स्वर के आदार पर ही भति की सिद्धि हो कक्ती है। इस हिट से शाई पर मा उन्हेंस दिवान निजाय निक्य है

अब हम शार्कदेव के उदरण के शेप अंश को देख लें। वे कहते हैं---

''दोनों घोषाओं पर सरों की रक्षतमा हुत प्रकार करनी चाहिए—चनुःशुनि जर्जन को भीने तार पर, त्रिभुति अरम को सातर्जे कार पर, द्विजुनि निजाद को नर्जे कार पर, चतुःजुनि कष्यम को सेरहर्जे कार पर, चनुष्य ति पत्रम को सबहुजें तार पर, किशुनि पैनत को मोसर्जे कार पर कीर द्विजुनि निजाद को बाईसर्जे तार पर स्थापित बस्ता चाहिए।'

दि?—'मनागुष्प' थी सीते से तथा 'निरस्तदका' की धर्त रखते हुए को बाईत वार मिछाए गए हैं, उन्हों पर पहल्लाम भी भरतोक शुन्ति स्वरूपस्थान रह चीथो, सावर्षी आहे संख्याओं के तारों पर पहल्ल झरफारि स्वर्धी संध्यान करने की साइदिन ने महा है। वहाँ 'स्थापना' का क्या अर्थ होना ? दूसोर जिला एनते से यही निष्कर्य निष्कर्या के कि होते हैं है। उन्हों में स्वर्धी की स्थात मान की बाय। अर्थात् 'भनागुध' और 'निरस्तता' के रशरे एके जो बाईत श्रुविकों मिलाई महें हैं, उन्हों पर निश्चित संब्याहतार स्वर्धी की स्थित मान की बाय। करते की 'स्थापना' के समय संवाद-विद्वाद निर्देश कि हम् तारों को किया ना उन्हें उत्तर में हमी किया की स्थात मान की लाए। करते की 'स्थापना' के समय संवाद-विद्वाद निर्देश किया मान उन्हें उत्तर में हमी किया ना उन्हें उत्तर में स्थापना' के समय संवाद-विद्वाद निर्देश के लाए तारों की उत्तरांने या चढ़ाने की किया ना उन्हें उत्तर साइदिय ने नहीं हो किया है।

इंतर्फर 'स्थापना' या सादे यह अर्थ लगाया बाए कि संबद बाँचते हुंग्य, सातों सरों को, अटककरच्यू मिछी हुई तारी पर पुनः भिजना है तो इस अर्थ की शाहरेच के 'मन्द्रतमध्याना', 'मनापुष्चध्यनि', 'निरुद्धता' और 'अदराधरतीयां-लालाजो नादः श्रुष्ठानीतः' इस शब्दों के साथ किसी प्रवाद कार्त नहीं बैटती, उसके बनाए हुंग्य पूरे दौंचे में यह अर्थ खप नहीं सहता और न ही उक्ते साथ में उत्तर है। यह 'स्थापना' द्वारा स्वरों को संवादम्य रूप से निछाना धाहरेच की अभियंत होता तो उन्होंने सबसे पूर्व सातों स्वरों मो ही संवाद बाँचकर मिछाने को वहा होता, स्वर से पहंछे श्रुतिर्म मिछाने को वो कहा है, वह न कहा होता।

अब आगे शार्श्वदेव क्या कहते हैं ! देख र्ले—

"इन दो धीलाओं में से एक तो भूव या प्रचल रहेगी चीर बूसरी प्रभुव या घल होगी। चलवीला में वारों की 'शार्षण' की जारगी।"

टि॰—'तन्त्रीस्त सत्येत्' यह वो महा गया है, इतमें 'सारयेत्' का अर्थ टीनाकारों ने 'अपक्ये' किया है— 'सारयेद्रकायेत्'। सारणा किया में अपकर्ष ही किया बाता है यह वर्षत्रिद्ध है, क्योंकि स्तरों के अन्तराखों में श्रुतियों भी गिनाई वा अरोधीर-कम ही खोहत है और उछ अपयोदि-कम के अनुतार श्रुतियों की सिद्ध स्तरों के अपकर्ष द्वारा ही की का कहती है। इसिट्ट 'सारयेत्' वा 'अराक्ये' अर्थ केना ही टीकानारों के किए स्वामाविक या, किन्तु नाईक तारों पत्र का 'शुतियों' यहके ही मिछी रखी हों, तह अपकर्ष किया ना कोई मयोजन नहीं रह जाना वा सारणा द्वारा स्वरों का बो कन्या 'अपकर्य' अभिनेत है उसके किए साइदिव के तपर के बननों में कोई स्थान नहीं है, वर्गीक प्रतेक स्तर की श्रुतियों पहिले से ही तारों पर मिछी रखी हैं। अपनु, अब हम शाईदेव की वतुःशाया देख सें।

"(पहली सारवा में) कह स्वर्ध के 'उदानय काशी' दा वानी धरने खदने ताह से वृद्ध के ताही दर से धाना बाहिए। इस प्रकार अववीया के स्वर्ध की भवेषा बजवीया के स्वर एक-एक अ.ति भवकुष्ट हो आयेंगे।"

हि०—'उपान्य तन्ती' पर स्तर्ये को 'छे आने' का ('आनेया' का ) यही तारार्ये लिया वा सकता है कि 'उपान्य' वारों पर स्तरी की रिपॉल मान को बारा । 'आनेया'—इत क्यन ते वारों को उतारते की कोई किया यहाँ अभिमेत नहीं हो। करती और यह निष्ययोदन भी है क्यों के कभी स्त्ररों के पूर्व की व्यक्तियों प्रदें के हो तारों पर मित्री रहती हैं।

"इसी प्रकार दूसरी सारवा भी करनी चाहिए । दूसरी सारवा में दो ध्रुवियों का अवकर्ष होने से चलवीका के गान्यार और निवाद क्षमधा सचल बीवा के चलम और भैवत में मिल आएँगे। तीसरी सारवा में चल बीवा के जरभ भैवत क्षमधा अवकर्षावा के पदन पंचन में मिल आएँगे (प्रवेश वा आएँगे)। चौधी सारवा में चलवीवा के पदन, मध्यम और पंचम क्षमधा अवकरीवा के निवाद, गान्यार और मध्यम में प्रवेश वा आएँगे। इस मकार चार सारवामों द्वारा वाईंस स्नुवियों को इचला ज्ञात हुई। इसके आगे और अवकर्ष नहीं काना चाहिए, क्योंकि उस से 'रक्षका' का मारा होता।'

हि०--दूषरी, तीसरी और चौथी बारणाओं में चळवीणा के जिन 'स्वरो' द्या अचल बीणा के 'स्वरो' में मनेदा जजपा गण है, वे सभी 'स्वर' अटमल्यन्च् मिले हुए तारों पर 'कहनत' हैं। वे संवादित्व नाद नहीं हैं, यह जगर स्वष्ट दिया ला इसते हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चीपी सारणा में पहुंच के 'अरक्षर' के लिए रूपान नहीं है वानी चीपी सारणा में पहुंच को 'उपानव' तार पर ने वाने की गुंबाइत हो नहीं है, क्योंकि तीस्पी शारणा में ही पहुंच प्रयम तार पर पहुँच बाता है। उसके बाद चीपी सारणा में पहुंच के जिए न तो कोई 'उपान्य' तार है और न ही प्रयम तार को उतार सकते हैं, नगोंकि यह तो मन्त्रतम व्यानें में मिला हुआं है और उतका आरकर्ष शाह्नदेव के ही 'क्यनांतुवार 'शकिन्य' है। नीचे दिये चित्र से यह बात अधिक स्वष्ट हो जाएगी।

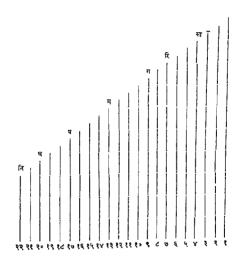

यीगा के मेबदण्ड पर गाँस आये की यह स्थिति देराने से स्थर होता है कि पहबू के पूर्व देशक तीन ही जार हैं भी पहलू की तीन सारणाओं के लिए उपनीपी है, जीधी सारणा में पहलू का तिपाद में प्रवेश अपेडित है। उसके लिए पहलू से पूर्व निपाद का तार नहीं है। अचल पीणा वा बारंसवाँ तार निपाद का स्थान पाने हुए है, किन्तु उसके पदलू का प्रवेश कार्समब है स्थिति उन्हों से स्थान में तो कार्यकर्ष जा का बाद सार्या में नर निपाद अपेडित पहलू का प्रवेश कार्यमा है स्थान नहीं है। अप्रवेश कार के नाद का आवा नाद सार्यो नर निपाद अपेडित है और उसका प्रवेश प्रयोग करने के लिए बीचा पर कोई स्थान नहीं है। शाहरित की चतुःसारणा-विध की इस अपूर्यंश की और समस्तातः होती का कन प्रान गया है।

साङ्गदिद की स्ताई हुई सारणा-विधि के अनुसार प्रकल प्रयोग करने में जो मी टिक उटहामें सामने आर्ता है, उनका उरलेख हम करर टिप्पणी के रूत में कर चुके हैं हमारा एसडम्पन्थी पकार एकत्रित रूत से नीचे प्रस्तुत है—

१—मस्त ने सारणा की पहिली किया में पक्षम के अरस्य को स्थान क्या है और इस प्रसार पूरी सारणा किया की संवादिक्द ग्रंखल की पहली कड़ी स्थादिन को है। 'क्षम के अरक्ष की सर्वप्रथम स्थान देने में मस्त की जो लिगूद संवाद-दिष्ट निहंत है, उसके बारे में इम बुद्ध ७६-८० पर उन्नेख कर चुके हैं। शाक्किय की सारणा-क्रिया को उस प्रसार का कोई संवादिक्द आधार प्राप्त नहीं है। उन्होंने पूर्वारर कम रखे दिना सभी स्वरों का अरक्ष एक साथ कह दिया है। मस्त ने 'माम' की भाषा में विस्त होंगे, सरक और शाक्किय राति से सारणा-क्रिया की निधि बताई है, उस रीति का सर्वाय आई देव के शब्दों में नहीं होता।

२—सारणा-किया के पूर्व ही अन्दान से बादन थ तियाँ तारों पर मिछा ही गई हैं, पिर उन्हें तिद्व करने या उनहीं 'दिवत' को सत करने ना प्रश्न ही वहाँ उठता है ?

३-मुज्योणा वर मी चटबीणा की हो मॉल बाइंत तार बॉंग्जे को चहा गया है। ऐसी अनस्या में भूवशीणा रिस प्राप्त चटबीणा को कारणा प्रक्रिया के लिए 'स्टेंडट' वा नाम देशी १ इस प्रम्त वा कोई उसर नहीं मिन्द्रा। मरतोक विभि में भूवशीणा किस प्रवार चटबीणा पर स्वरों के आकर्ष का नार निर्देश्त करते समय सेवाद बॉंपने के लिए आगर या प्रमाणमूत 'स्टेंडर' वा वाम देती है, बैठा कोई प्रयोजन शाह देव की भूवबीणा द्वारा लिट नहीं होता।

४—स्वर मी 'स्वाप्ता' के पूर्व 'मनागुच्च' और 'निस्प्तस्ता' के सहारे बाईस वारों पर बाईस 'श्रृतियाँ' मिला छेने का बाह्न देव ने जो विधान दिया है, उसी के कारण कुछ आधुनिक विचारकों में यह फ्रांत्य उत्तरन हुद है कि ८भी श्रृतियों का समान ( एक-सा ) नाप या परिमाण है । यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसरी विचेचना अरुछे ही प्रकरण में को जाएगी ।

पाङ्ग देव की सारणा-विधि की अस्तरहात और असा-जनता के छिए यदि कोई यह तर्क करे कि प्राचीन अस्पकार अपने । स्था में ऐसी 'प्रान्यका' (गाँठें) राज करते ये जिनका रहस्य रुमझाना या सुरुझाना असंमवन्सा होता है, तो यह तर्क पासल में प्रत्यकार की खर्चिन हो कर 'प्लाइन्दुर्व' का ही कर घारणा करेता। और इस प्रकार खुंत के 'प्लाव' ( बहाने ) से उनकी निन्दा ही प्रस्तुत होता। ऐसी 'चुलि' की अरेशा तो अस्पद्वार के साथ न्याय करने का यही सरल मार्ग है कि उनके बचनों की अस्परता को प्राञ्ज भाव से स्वीकार कर दिया बाए। अस्परता का आरोप 'प्रिक्टि-प्रयोग' वाली खुति से कहीं अधिक न्यायकंतत है।

इस प्रकार इमने मस्त और वार्क्सदेव की बदाई हुई सारणा-प्रत्रिया को तुळनात्पक दृष्टि से देखा और यह प्रतीति पा छी कि मस्तोक विधि ही द्यास्त्रीय, क्रियासिड, वैद्यानिक, संवादसिड, समंद्रस, रष्टर और सुवीच है ।

# श्रुतियों का मान

चढ़:घारणा की विधि द्वारा चाईछ भू तियों की सिद्धि देख छैने के बाद श्रु तियों के मान या नाप की विवेचना अग्रवराज है। यह दश्य होना खामानिक है कि भू तियों का मान सम है या विषम, वानी बाईसीं धृतियों एक-से नाप धी हैं या मिलानिल नाप की है इस प्रश्न पर दो मह हैं--एक समानताबाद और दूषरा असमानताबाद। इस प्रकरण में हम इन दोनों वशों पर विचार करेंने और पह देखेंने कि कीन-छा पश्च स्वर-संवाद की सर्वमान्य और सार्वमीम ससीटो पर खग उत्तरता है।

हम जानते हैं कि हमारे माचीन रास्त्रकारों ने श्रृतियों के मान को नारने-जोवनों की कोई गंगित-श्रृत्रिया नहीं जाता है। उस श्री उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं थी। किन्तु भरत नाट्यवाल, जिसे अधुना उपरूच्य संगीतशाल-प्रमयों में आदिम स्थान मात्र है, उसमें बाईय श्रुतियों की संवादमय लिदि के लिये बहु-साराणा की जिल विधि का मिलाइन किया गया है, वाम मात्र है, जन जा गात्रिका का मात्रिका है। इस आधुनिक गंगित के आपार पर पर वाम की है। इस आधुनिक गंगित-प्रतियों का वाचरणा देने के पूर्व उस गंगित विधियों की सामान्य जानगरी विद्यार्थिकों के लिय से वाम वाचरणा की की सामान्य जानगरी विद्यार्थिकों के लिय से वाम वाचरणा से वाम मुख्य रूप से उसमें वाच वाचरणा है। यो विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों की हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के विधियों निम्मों के हिंदि से विधियों निम्मों के विधिया से विध्या 
मिन्न-पद्धित ष्यथवा ष्यपूर्वीक पद्धित — इसमें 'सा' ते 'सा' तक का अन्तराक ११२ है। इस ११२ के बीच के साने स्वरंग के मिन्न-पद्धित ष्यथवा ष्या है। इस तब्दी में स्वरंग के अन्तराकों के वोधु-भवान ने तब मिनेशता पद्धी है कि दो अन्तराकों के वोधु-भवान ने तब मिनेशता पद्धी है कि दो अन्तराकों को वधने के लिए वह में छोटे का मान दिया जाता है। अब बिद सा- पा अन्तराक है कीर सा-म का है। अब बिद सा- पा अन्तराक में से सा-म अन्तराक के बयाता हो तो ई-ई बानी है ८% है – है यह म-म का अन्तराक नेक अप्तरा । उसी अन्नराक अन्तराक के मन्तराक अन्तराक के अन्तराक के मन्य अन्तराक के मन्य स्वरंग के अनुतरा हुष्य क्लायन है जोड़ना हो तो ई अनुतरा हुष्य क्लायन के मिन्न-किरियत देश से मिन्न या अपूर्णीक हारा दिखाया जाता है।—

- (१) चतुः श्रृतिक स्वर या गुरु-स्वर या पाइचात्य 'मेजर टोन' = है।
- (२) त्रिश्रुतिक स्वर या उञ्जन्कर या पाइचात्व 'माइनरटोन'= 🚏 ।
- (३) द्विश्रुतिक स्वरं या अर्व-स्वरं या धारचारव 'सेमीधेन' = देहैं ।

इन स्वरान्तरालों में शुतियों का मान भी इस पद्धति के अनुसार भित्र वा अपूर्णोंक संख्याओं द्वारा ही दिखाया जाता है ।

(२) सेबर्ट-पटावि—एक झांधीलो वैद्यानिक के नाम घर इस यदांत का नामकरण हुआ है। भिन्न या अपूर्णाक मत्रति में दो उत्वश्नन हानने आती हैं, एक तो यह कि स्मारन्तवालों के जीह-ध्याब के लिए. गुणा-माग मदला है जीर पूरिरे यह कि मिन्न वाली अपूर्णीक संस्था को देशकर यह नहरना कटिन होता है कि फीन-मा अन्तवाल बज़ा है और मीनन्ता लोय। इन उत्वस्तां थे बचने के लिए 'संभिदिरा' के आभार घर सेवर्ट पदाित बनाई गई है जिसमें दो अन्तवालों को लीने लोड़ा बाता है था पदाया लाता है और अन्तवालों का लोड़ा-बढ़ापन हाव दिलाई देता है।

 <sup>&#</sup>x27;खाग्रिदम' का प्राप विवरण 'ध्वित मीर संगीत" ( चेवक मो॰ सक्रिय किछोर सिंह ) में पू० ३२ पर देवा का सकता है !

इस पदित में एक सतक या अन्तरात ३०१ सेवर्ट होता है और मुख्य अन्तराओं मा नाप इस प्रभार दिखाया जाता है—

> सेवर्ट गुरुस्त (३) ५१ ख्युस्त (३°) ४६ अर्थसा (३६) २८

सेन्ट पद्धति—पाधात्य वैज्ञानिक पश्चित की सेच्ट पद्धति में एक सतक मा अन्तराज १२०० सेन्ट होता है। इस माप में मच्च सरानताज इस प्रकार है—

> रतक १२०० सेण्ट गुब्बर २०१७ ,, छपुबर १८२६ ,, अर्थसा १११ ...

सेन्ट ना बोड्-यटाव भी तेवर्ट की तरह सीवा होता है। यह पद्धति Tempered scale या 'सम्सापुत-प्राम' के स्वयन्तराओं को निर्देशित करने के लिए अधिक उपयोगी है, क्वींकि उस माम में बारह अर्थेक्ट समान नाप के होते हैं।

संगीत के स्वधनतार्थे या श्रुव्यनतार्थं को निर्दार्थित करने की तीनों प्रयुक्त विधियों का सामान्य परिचय पा हेने के बाद अब हमें समानताबाद और असमानताबाद—इन दोनों पत्नों के अनुसार बाईस शुनियों के गणित-मूल्य निर्वारित करने की प्रक्रिया देल किसी चारिए। किन तसके पत्र एक तस्क्रेल सावश्यक है जो निम्मीत है।

समानतावादियों का मुख्य आयार साङ्ग देव माने जाते हैं, क्लीकि उन्होंने बाईस तारों पर धृतियों मिल्जने के लिए 'मनागुज' और 'निरन्तता' का जो विधान दिया है, उसका यह अर्थ ल्याया गया है कि उन्होंने तारों पर समान कर से धृतियों मिला देने को बहा है। असमानतावादियों को मस्त का आधार मात है, क्लीकि मस्त की संग्रदिष्ट चतुःकारणा के अनुसार गणित द्वारा भृतियों का विषय नाम सिद्ध होता है। मस्त-बद्धते में यह विशेषता अपन सर्वमान्य है। किन्तु पंत्रवादा कर का प्रमाण-भृति' का अर्थ-विषयंव बरके शाङ्ग देव के ताय-हाय उन पर भी समानतावाद का आरोप तमाना है। यह आरोप और उसका परिवाद चहाँ किया में उन्हेंचलीय है। वेठ मातलपढ़ कहते हैं—

> नाट्यशास्त्रे वथा रत्नाकरमन्थेऽपि सर्वधा । भुतवः स्युः समानास्ता इति संगौतविन्मतम् ॥

( उस्पसंगीत ८ )

द्यर्यात् "'नाट्यशस्त्र' कीर 'रत्नाकर' दोनों प्रन्यों में श्रुतियाँ समान हैं, ऐसा संतीतिबद् वर्षाक्यों का मत है।"

का सत है।"

भरत की 'प्रमाण-शृति' का अर्थ निरयांस करके एं० मातलण्डे ने ऐसी मान्यता का प्रचार किया है कि भरत को 'प्रमाणशृति' का ही नाप वाईसों शृतियों के छिए समान रूप से अभिप्रेत था। ( देखें मणडी हिं० सं० पद्यति माग २

प्रभाग पुता का हा नाम भारता जात्या के लिए समान रूप से आमप्रत या । (देख मधा। हिन्स के ए पुरु रेप्र) । इस अर्थ-विषयंय को ययार्य रूप से समझने के लिए इम मस्त के ही रान्द्र सर्वप्रयम देख लें— मध्यमप्रामे तु शुत्वपछटः पञ्चमः कार्यः, पञ्चमश्रुरयुक्तपौपकपौडा यदन्तरं मार्दवादायतःबाडा तत्रमाराष्ट्रतिः ।

सर्यात्—''नप्पनमास में पात को एक सुति सप्तृष्ट करना चाहिये ! पंचम के सुति-उत्कर्ष से या सुति-पारकों से स्रथवा 'मार्ट्य' (क्षर्र्य ) या 'सापताव' ( सपक्ष ) से जो धन्तर ( रुपलव्य होता है ) वह 'प्रसादासुति' है ।"

पंचम मा 'अपस्य' और 'उक्करें यहाँ समस् रूस से समस केता आवरयक है। पद्याम में पंचम चतुः भू तिसे होंगा है मानी मप्पम से चौपी भूति पर पंचम परता है। मयनमान में पंचम चौपी भूति से अपस्य होकर तीसरी भूति पर आ चाता है। हर अपस्य के अपस्य के अपस्य के अपस्य हो है। से स्वामान में पंचम चौपी भूति से अपस्य होकर तीसरी भूति पर आ चाता है। हर अपस्य के अपस्य के अपस्य हो अपसर हुआ। । पंचम माने के संपाद हो। यह पंचम के साम पद्मानप्पम माने से संपाद हो। यह पंचम के अपस्य के अपस्य हो। यह स्वाम के स्वाम के प्रथम किया बारा वानी पंचम के अपस्य द्वार पर अश्वाम के मान्यम काने के बार वाने पुनः पद्मानिक बनाव काता है। वीसरा को पद्मान की पद्मान में साम के पद्मान की पद्मान प्रथम के साम की पद्मान की स्वाम की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की पद्मान की

पञ्चन के 'क्यरकां' और 'उत्हर्य' को समझ केने के बाद मास की 'ब्रमाण-शृत' वा साग्रीकरण सरक हो जाता है। पञ्चन को विश्व तेत कानों के लिए बिठना अन्तर्य करना होता है, जीव उठना हो मध्यन या अनकां करने ते पश्चन पा उन्हर्य' होता है। इसीक्षिय मास ने कहा है कि शद्मन के 'उन्हर्य' या 'अगकां' का जो 'अनकां' या नाव दे, (वह एक-बा है बीरे) वहीं 'माजा-असीरे है, अपहाँत् यह 'अनतां', 'समाध्य' है और वही सुन्ति है। 'सनवा' के हो कार्य हैं

'(१) नार—'प्रकृष्टं मीवतेऽनेन इति शमाणम्'।

अर्थात्—जिसके द्वारा प्रक्रप्ट रूप से नापा नाए, वह प्रमाण है।

(२) 'स्टेंहर्दं' या ग्रमाणभूत ।

पहाँ दूसरा अर्थ ही अभिग्रेत है, क्वोंकि नाप पा अर्थ तो 'अन्तर' से ही निक्त आता है। परि मन्त को पेण अभिग्रेत होता कि श्रुर्ति का यर एक हो नार है तब सो वे कह सकते थे कि 'यरत्वर सम्द्रुर्ति'। उन्होंने 'प्रमाण शुनी ऐना को कहा है, उसका यही तारत्व है कि प्रमाण के उत्तर्भ मा आकर्ष का को अन्तर का आप है, वह स्टेंडर्ड शुनि है। इस नाप को 'पेट्यर्टि' मानते के दे अक्षा हैं !--

(१) पद्वयामाशिव 'बोगा' को 'मध्यम्यामिकी' बनाने के हिये पश्चम का वो 'ब्सक्यी' करना रोता है, उस अनक्षर का नाप और मध्यम्यामिकी बोगा को पुत: पद्वयामिकी बनाने के हिस्स् पश्चम का वो 'उहक्षी' करना होना है उस उत्तर्भ का नाप में रोनी समान हैं। बीजा पर उमन प्राम की शिद्ध करने का साधन यही नार है, इत्हिस्स यह समान मृति है।

(२) शाला-प्रकारण में हम देश चुके हैं कि शाराजा-क्रिया के आरम्म में बद भूति मा बोई गी नार हमें सत नहीं है, उस अरस्या में पत्रत का अरकरों ही एकतात ऐती किया है, जिसमें 'अरकरों' का नार, कागन-प्रतन-संग्रद के आधार पर निश्चेत किया जा सकता है। देश 'अरकरों' के नाद गीला को पुनः पद्वशनियां। बनाने के लिए नमन का 'उरक्तां' ( यानी मध्यम का एक शृति अवक्तां ) किया जाता है। इस 'उरक्तां' भा नाथ भी अवक्रां' कितना ही है। इस जाप को 'रेडेंडटी' इतिविध्य कहा गया है वर्षोंकि पूरी सारणा-दिव्या का आधार-साम्म यही 'आकरों' या 'उनक्तां' की निया है। इसके तिना सारणा-किना में अवक्षर होना अर्थभव है। इसीलिए प्रथम के इस 'अनक्तां' या 'उनक्तां' के नाम को या 'अन्तार' को प्रमाण शृति कहा है। सारणा-दिव्या की इत पहिलों कड़ों से आरंग करने कर आगी यह में तत दितीय और रतीय सारणा में शृति के अन्य हो नाप सामाविक रूप से उपस्थ्य हो जाएंगे, क्यों के दितीय सारणा में वश्चाण के प्रशम-पैयत अपस्य गोणा के पहत्य-वाम में लीन हो जाते हैं। दिताय और तृतीय सारणाओं के दिल्य में पह सुख्य दिवान तरने के सरण दितीय और तृतीय अपकर्ण का नाप निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रमम अपकर्ण का नाप पश्चम से ही निश्चित होता है, इसीलिए एक्टन के 'आरक्तों' और 'उसकां' के नाप को मस्त ने 'प्रमाण-शृती' कहा है। जब तक प्रथम अरक्तां का

करर की विवेचना से यह राष्ट्र हुआ होगा कि 'अमाण श्रुति' का यह अर्थ करारि नहीं है कि समी श्रुतियों का यह एक हो नाप है। 'मनाण श्रुति' के यह तारार्थ निकालना कि समी श्रुतियों का यही एक नार मरत की अभिमेत मा, यह तो मरत के ताप निवास अन्याय करना होगा। अस्ते पूर्वमह के अनुतर किनी प्रत्यक्तर के चन्दों का अर्थ-पित्रवांत करना कहाँ तक त्याय कहण सकता है! अन हम श्रुतियों के ना। को समान ताप कहण सकता है! अन हम श्रुतियों के ना। को समान ताप कहण सकता है! अन हम श्रुतियों के ना। को समान ताप कहण सकता है?

### (१) समानवाबाद

• चैता कि पहिले कहा या चुन्न है, इस पत के मुख्य आवार शाई देव हैं। उन्होंने चतुःसारणा को विधि में बाईसों सारों को 'मृतगुल्य' और 'मिरनारता' के सहारे मित्र केते का वो नियन दिया है, उसी के आवार पर अतियों के समामत को करना हुई है। समनवागद के अनुवार अविशेष का गा निभिन्न करने की गणित-विधि नीचे के उद्धरण में दी साती है।

"विदि शाह देव के संदेव पर श्रुवियों का मान एक दूसरे के बरायर माना जाए सो एक सरक, क्रयोव — सा — सो का क्षम्बराज २२ समान मानों में बैंद जाता है। स्थित-बृद्धि में सा — सो का क्षम्बराज २ होता है। इसजिय २२ श्रुवियों का परवर गुष्का काने से २ के बराबर होना चाहिए। घर्यांच पदि एक श्रुवि के मान को 'श्र' मान जिसा जाए तो —

( श×रा× ······ × वाईसर्वो रा )= २

या (ग)<sup>३३</sup> = ३

याश=२२√२

ं धर्यात् एक श्रुति का चन्तराज्ञ २ के वाईसर्वे मूल के बराबर हुआ | यह सूज निकाञ्जने पर |

 $x_1 = 1.055 = \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{6}$ 

पर सेवर्ट की पद्धति से यह सारी गणना वनी सात हो जाती है । इसजिए इत्यर भिन्न का संकेत करके सब जागे सेवर्ट में हो गणना को जाएगी। श्रभ्या सा - सा का श्रन्तराख ३०३ सेवर्ट होता है ! इसलिए एक श्रति का श्रन्तराख श = 3% = 13'4 सेवर्ट ।

इस हिसाब से ' चतःश्रविक स्वर्= ३३'७ x ७ = ५४'= सेवरं

विश्वतिक स्वर = १३'० X ३ = ४१'१ ...

दिश्रविकस्वर = १३'० x र = २०'8 ..

आधुनिक स्वरों के साथ ग्रुजना करने पर पढा चलता है कि चतुःमृतिक स्वर् गुदस्वर ( सेनर टीन ) से लगान चार सेवर ऊँचा है ; त्रिश्रुतिक स्त्रा लघुस्वर ( माइनारोन ) से बागमण ५ सेवर नीचा है और द्विश्रुतिक स्वर धर्मास्वर (सेमीटोन) के लगमग बराबर है। इस दिसाय से शाहरेब का शर प्राम ऐसा विकलता है -

> Ħ E24 19273 5 214.5 6.345

इसमें 'म' इट मध्यम से लगमग र सेवर्ट भीवा श्रीर 'द' इट प्वम से र सेवर्ट केंबा है। ग श्रीर नि मी बाधनिक कोमल ग बीर कोमख नि से लगभग १० सेवट उतरे हुए हैं। ये ग कुँ बीर नि के से भी खगभग ५ सेवर्ट होते हैं।

इस स्वर-प्रवरण में. जो किसी भी ज्ञात स्वर-प्रवरण से नहीं दिखता, विचारने की मुख्य बात यह है कि इसका चतुःशतिक अन्तालं गुरस्वर से भी १'द सेवट या सगमग एक 'कोमा' ऊँचा है। यह गुरस्वर मध्यम शीर पंथम का शन्तरांत है श्रीर वे दोनों हा स्वर प्राष्ट्रतिक हैं वो सभी देशों श्रीर सभी कार्तों में एक से पांच जाते हैं। इसविष् यह मानना पहता है कि शाहरीन जैसे काचार्य इसके मान में सुटि वहाँ बरे सबती ! जो हो, इसमें कोई समरेट महीं कि राह देव की भुविषा शुद्ध गृथित की दृष्टि से महावर मुद्दों हैं और न दी दनका अपने सम-सारत प्राप्त की रचना हो या. को ब्राप्ननिक पाधाल्य संवीत में संइति की पुरु विशेष समस्या खेळा करियंत हुया है।"

( 'ध्वनि' और संगीत' प्र० १७०-७१ )

शांत देव की चंद्र:शारणी-विधि में उल्लिधित 'मनासुध' और 'निरन्दरता' के आधार कर आधुनिक सुक में 'समानताबार' भी जो बलाना की गई है, उस वा गणितरून हम ने ऊपर के उद्धरण में देगी और उस से प्रांत 'सरी' भी विकलता भी देखी । स्वर-संवाद के सार्वभीम और वैकालिक सिद्धान्त का वहाँ ऐसा पीर उल्लंपन होता हो. उन फल्पना की आगमंत्रकता त्वपंतिद्व है । इस कल्पना के लिए शार्ज़देव के शब्दी में अनंपात है ऐसा कहने पाली का प्रत्याख्यान (मंड बन्द) करने के लिए शाह देव के अपने धन्दों में से अथवा टीक कार्रों की भाषा में से कोई सामग्री उपस्टर नहीं होती यह सत्य है। साय ही एक और बात उद्दोखनीय है कि श्रतियों के सम मान की गणना काराज़ पर करना महे ही संमय हो, जिन्तु प्रत्यक्ष प्रयोग में सम नार से तारों पर शृतियों मिलाना कोरे बान से आसमय है । बान तो स्वर-संवाद के आधार पर ही बान कर सकता है। गणित के सम नाप को बान नहीं ही खिद कर सहता ।

शाह देव के 'मनागुल्व' और 'निरन्तरंश' से सम या विपम किसी भी नाप का श्रीया अर्थ नहीं निरन्ता, इसिट्ट सम नाप का अर्थ टेकर कहीं हम 'रत्नाकर' जैसे विश्वड और आइर प्रन्य के प्रणेता के लाय अन्याय न हर मेंडें इसी विश्वेक बुद्धि के बसीभूत होकर हमने बाह्नदेव भी चतुःसारणा-विधि भी उल्प्रानों को समझते हुए मी 'प्रणव-मारवी' के पुर ८५-१८०-८१ पर शाहरिव का पश देते हुए ऐसी स्यापना करने का यत्न किया या कि अतियों का रूम मान स्वीतार करने से

ची संवाद-विरुद्ध 'सर' मिळते हैं, वे उन्हें कमी भी अमीए नहीं रहे होंगे, किन्तु साम ही यह भी सत्य है कि राफ़िदेव के शब्दों में किसी संवाद सिद्ध प्रक्रिया को स्यान नहीं मिला है । 'संगीत रत्नाकर' के वतसंख्या अंश फा पुनः २ परिशीयन करने से और परी गहराई में उतर कर विचार करने से अब इम दक्ता से इसी निफर्प पर पहुँचे हैं कि बीणा के तारी पर स्वरी की सत्ताकरोक्त 'स्थापना' से तार मिटाने की किमी संवादितद प्रतिया पा अर्थ नहीं दिया जा सकता है। उसी निष्मर्य की हमने चतुःसारणा प्रकरण में निर्मोकभाव से छैदानद कर दिया है।

किसी भी ग्रन्थनार के देखन में पूर्व-पिधि की अपेक्षा पर-विधि ही बटवान होती है। इसटिए प्रस्तुत ग्रन्थ में लेखबढ़ हमारे विचारों को ही 'पर-विधि' समग्न कर सदनहार मान्यता दी जाए. ऐमा पाठकों से अनरोध है ।

### (२) श्रम प्राप्तताबाद

इस पक्ष के आधार भरत हैं । मरत की चतुःसारणा में निम्नीक रीति से ध वियों का विराम मान प्रमाणित होता है। भरतोस विधि के अनुसार हमें स्वरों का मान पहले नि धत करना है और उसके बाद स्वर-मान के आधार पर ही थ तियों का नाप निरालना है। स्वरों का मान निश्चित करने के लिए हमें निम्नलिक्ति संवादमिद्ध अन्तरात ध्यान में रखने होंगे :---

- (१) सा प अन्तराल = हे त्रवोदरा अ ति
- (२) सा म ,, = ई नव शृति (३) सा म ,, = ई सत शृति
- (Y) स ग " = ६ पट श्रुति

पञ्चन-मध्यम के चतुःश्रुति अन्तराख का मान 'ता - प' अन्तराख में से 'सा - म' अन्तराख को घराने से मिछ जाएगा। यया— ३ ÷ र्डे = ३ X है = १ यह चतुःश्रृति अन्तराल का मान हुआ। त्रिश्रृति अन्तराल ना मान निकालने के लिए सा - घ अन्तराल पहले निकाल लें। सा - घ अन्तराल निकालने के लिए श — म अन्तराङ को एसअृति अन्तराङ के मान से गुणा करें । सा = म अन्तराङ = हूं, एसअृति अन्तराङ = हूं इस्टिए सा - घ अन्तराल = र्रं × र्रं = र्रं । पद्मन-धैवत का त्रिश्चति अन्तराङ निकाटने के िटए सा - घ अन्तराङ में से सा - प अन्तराङ घयना होगा । इसलिए प – ध अन्तराल = डुँ ÷ है यानी डुँ × डुँ = दि॰ । दिख्नि अन्तरास का मान निकालने फे छिए सा – नि अन्तराछ पहले निकाल लें और सा – नि अन्तराल में से सा – घ अन्तराल घटा दें । निपाद का मध्यम से नव शृति अन्तराङ है। इसंख्य सा – नि अन्तराङ निकालने के ख्यि सा – म अन्तराङ में पुनः नवश्रृति अनाराङ बोड दें । इसकिए सा - मि अन्तराल = र्वे × र्वे = रेवे । इसकिए द्विध ति अन्तराल = सा - नि अन्तराल—सा - घ अन्त-राज यानी ६६ ÷ है यानी ६६ × दे = ६६ । इस मकार स्वरों का निम्नलिखत मान निश्चित हव्या ।

- (१) चतःश्र ति अन्तराङ ≂ है
- (२) त्रिशृति " = ६°
- (३) दिश्वि " = रेंद

ये मान निश्चित हो साने पर भरत का धब्जमाम इस प्रकार बनता है :--

इस प्रकरण के आरंभ में बताया जा चुका है कि सेवर्ट पद्धि के अनुसार ये स्वरान्तराङ इस प्रकार दिखाये जाते हैं :---

च्छाभुविस्तर , हे = ५१ सेवर्ड त्रिभुतिस्तर **१**° = ४६ ,, दिश्रतिस्तर <del>१</del>८ = १८ ,,

पहणी हारणा में चण्णीण का मतेक शहर अवस्थाना के मलेक सर की अपेशा एक भूति उजरता है। पश्ली सारणा की पहली किया में प्रमान के अहकर दारा बीणा की अपनामीमी अनाय जाता है। इसी अहकरों की प्रमाण भूति के स्वात है। इस अवस्थार के बम्म मिश्री करणा का स्वता है। एक्टिय विश्वी तथान का मान = का-म अन्तरात + विश्वीत अलसण यानी दें × ऐं - १५ विश्वीत पत्र मान अवसार निष्कृष्ठ आने पर एक भूति के अपनर का मान का अन्तरात निष्कृष्ठ आने पर एक भूति के अपनर का मान अन्तरात निष्कृष्ठ आने पर एक भूति के अपनर का मान अन्तरात निष्कृष्ठ आने पर एक भूति के अपनर का मान अन्तरात निष्कृष्ठ आने पर एक भूति के अपनर का मान अन्तरात कि स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के स्वत के स्वात के सिक्ष जाते हैं। इसक्षिय दिश्वीत अन्तरात को सिक्ष जाते हैं। इसक्षिय दिश्वीत अन्तरात को सिक्ष जाते हैं। इसक्षिय दिश्वीत अन्तरात को सीम जाते की सिक्ष जाते हैं। इसक्षिय दिश्वीत अन्तरात को सीम (Imma) करते हैं। इस सेम सेम अन्तरात को सीम (Imma) करते हैं। इस सेम अन्तरात को सीम (Imma) करते हैं। इस सेम अन्तरात को सीम (Imma) करते हैं। इस सेम अन्तरात को सीम (Imma) करते हैं। इस सेम अन्तरात को सीम (Imma) करते हैं। इस सेम अन्तरात का अन्तरात की सीम (Imma) करते हैं। इस सेम अन्तरात की सीम अन्तर की सीम अन्तरात की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की सीम अन्तर की स

चतुःअर्शतक स्वर = कोमा + बीमा + ब्यु अर्ब॰ + कोमा = टीडै × देवें ई × देवें × टीडे = ५ + २२ + १८ + ५ = ५१ सेवर्ड = ६ ।

शिश्रुतिक रसर = फ्रें.मा + हीमा + छन्न अर्थ, = ५ + २३ + १८ ~ ४६ हेवर्ट = ६° द्विश्रति रसर = फ्रेमा + हीमा = ५ + २३ = २८ हेवर्ट = ६५ । इन मृतिसानो को यद पहुंब्रमाम में सब्ब दिया चार्य हो निग्नहिन्दिल कम बनता है ।

| सा |   |    | रि |    | ग  |    | at.: | τ. | ;  | 9  |   |    | -  | 1 |    | ٤  | <u> </u> | F  | ì    |   | का, | ने. | _ |
|----|---|----|----|----|----|----|------|----|----|----|---|----|----|---|----|----|----------|----|------|---|-----|-----|---|
| 7  | 3 | टी | को | ਫੀ | को | को | ಶ    | હી | को | को | 8 | डी | को | ਲ | ही | झे | á        | को | द्रो | ਲ | ङी  | को  |   |

कपर के विवरण में भुति-मान भाजी कम निवत किया गया है, उस के बरे में एक बरा विचारणीय है। वर

( चतुःक्षारमा के अवरोहिनम से ) त्रिशृति अत्तराल ब कोमा + छीमा + छ। अ० वानी £्रै × देपूँड × देपूँड × देपूँड दे हों को आरोहिनम में रात फर देखते से देपूँड × देपूँड > £्रे = फ्रैं अब इस त्रिशृति अन्तराल के बीच यदि मयम दो शृतिमों को टेकर एक एमस् स्वान्तराल कार्यों से देपूँड देपूँड इंद्रेड कुई करन्तराल कार्ता है। ऊतर दिखाना वा जुता है कि द्विश्वति स्वान्तराल में धी- को रहता दे तभो वह देद बनता है। इस्किए ऊतर के त्रिशृति अन्तराल के बीच में दिश्व कि स्वान्तराल सेंद्र करने के किए प्रतियों वा निमान्दिखत काम क्षेत्रेकता हैं: —

हो + को + क॰ अ॰ पानी है% ६ X है ४ हैं ≈ है ° विश्व वि अन्तरात है वो इह कम से भी अविकृत रहता है, किन्तु इससे विश्व वि अन्तरात के आरम्भ में हैं है भी वन बाता है । विश्व वि अन्तरात में से दिश्रु वि अन्तरात पदा देने से हैं ÷ है 5 = हि X है = हैं पह तीसरी श्रु ति का मान निकल आता है ।

इत श्रु तिक्रम से पड्ज श्रुपम और पंचम पैश्व के अन्तराओं के बीच स्वर साधारण का द्विभु तिक अन्तराल भी सिंद हो बता है और मेच से तथा पढ़जशमिक मध्यम से इन रोनों स्वर-साधारणों का पट्सु ति संबादासक अन्तराल कै भी प्राप्त होता है।

'प्रणव-मार्ता' में पू॰ २१७ पर पड्वधम के श्रुविकम के आन्दोहन मनाण चिहत को सारिणी दी गई है, उसमें भी पड्व-प्रपान और पंचम बैकत के विभुति अन्तराहों को काम रूप से ही िया गया है, श्रीच के दो स्वर-हाशराणों की विदि भी यहाँ अमेडा नहीं रखी गई मी, इतिकट महुत विशयण के अनुनार पड्वसामिक श्रुविक्षम की सारिणी गर्ही पुनः दो जा रही है। त्रिश्रुविक अन्तराही के चीच में जिस मस्तोक विशेष 'स्वर-गःश्वारण' वा नवीन उक्केल करर क्रिया गया है, उसकी भी विदि दस सारिणी में मात होगी।

ध्यान रहे कि त्रिश्रु तिक अन्दराज में जो श्रु तिन्तम अभी निषद किया गया, उत्तके अञ्चलर म्रायम-पैयत वा प्रथम आरुपं कोमा न होकर ज्यु अर्थस्वर होगा, दूषरा आरुपं लीमा न होकर कोमा होगा और तीमरा अपवर्ष ज्यु आर्थस्वर न होकर लीमा होगा।

### पड्जप्राम का श्रुति-क्रम ( छन्दोबती से छन्दोबती तक )

| मृति-संख्या श्रीत नाम प्रस्तवरों का गुणोवर जा नाम प्रश्निक स्वाप्त का नाम प्रिक स्वाप्त का नाम प्रश्निक स्वाप्त का नाम प्रश्न | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 6                                         | उन्दायका स                             | अन्दायमा प                                                                 | * /                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . स्वातती सीमा है है है है सर सावाराण है रहे हैं है है है है है है है है है है है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धुति-संख्या<br>और नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भुत्यन्तरों<br>का कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | का गुणोत्तर                                 |                                        | षड्बप्राम के<br>स्वर-स्थान                                                 | श्रुतियों का परस्पर<br>संवाद-सन्दरन | स – प माय से<br>संवादी शृतियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र. सुमदती ३. मन्दा ५. इस्पदिती ६. इस्पदिती ६. इस्पदिती ६. इस्पदिती ६. इस्पदिती ६. इस्पदिती १. इस्पदिती | ल्लु अर्थे । हिम स्त्रीम स्त् | ייני אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי | ************************************** | पड्व स्वर-गवारण क्वाम गान्धर अन्वर गां॰ मध्यम प्रथम स्वर-वामारण धेवत निपाट |                                     | १५. रक्ता<br>१६. संदीरनी<br>१७. आलापिनी<br>१८. मदन्ती<br>१९ सोहणी<br>१९ सोहणी<br>१९ सोहणी<br>१९ सोना<br>१. डमस्या<br>१. डमस्या<br>१. डमस्या<br>१. उपल्या<br>१. सम्बद्धा<br>१. सम्बद्धा<br>१. सम्बद्धा<br>१. सम्बद्धा<br>१. सम्बद्धा<br>१. सोहणा<br>१. |

<sup>1.</sup> यहाँ पर क्षीता से जेकर कुन्दोबकी तक क्रमकः जो चार मुकियाँ दिखाई गई हैं, वे सतक के दरक सार पद्त को भुतियाँ हैं। चौर इसके चाद हो दुना: वो तीमादिक चार भुतियाँ दिखाई गई हैं, वे सतक के बारम्कर पद्त ही भुतियाँ हैं, वरोंकि वहाँ से अवरोद-कम से निवाई करके संवाद दिखाया पया है।

२. मण्यम से सार पड्न का संबाद जावने के बाद एक सम्रक की मर्टांझ पूर्व हो जाती है। इसिय भागम से याद यादों धुनियों का एक हो सरक में संबाद गाँउना संबद गहीं है। इस्ता मण्यम के बाद कवरोह गति से निनाई कारे मण्येक खुनि के साय दसकी वेंद्वों खुनि का संवाद दिखाया गया है।

# शुद्ध-विकृत स्वर

## भारतीय ( हिन्दुस्तानी ) शुद्ध स्वर-सप्तक

इम जानते हैं कि आज इमारे संगीत में स्वरों के सुद्ध और विकृत ऐने दो भेद माने जाते हैं।

भरतादि प्राचीन आवादों ने करने प्रत्यों में इन मेटीं को स्थान नहीं दिया है। गान-यादन की निया बिन स्वरी से होती थे। उनहें फेनल स्वर संख दो गई है, स वे बुद हैं न [बहुत | वे फेनल हरत हैं। इस इस है। और न्नस निर्वेक्तर है। इस्लिए निर्मिक्तरी शरफास्त्र को हास पिड्टन करना उचिन नहीं है; संभवत इसीलए मस्तादिक प्रनियों ने सर्पों के एक्य अपनाल प्रयोगाविक होने पर भी उनके लिए अपने नामाधियान देना आवरहक नहीं माना होगा।

भरत ने दो आपों के सत खरों के अनिरिक्त केन्छ हो। प्रकार के स्वर-सावारण वा हो उल्लेख किया है। उन दो प्रकार के स्वर-सावारण से उन्हें सभी यूक्त स्वयन्त्रधालों की उपक्रिय हो। वती थी। इर्काटण प्राचीनों को छद्दनिहन फे भेद में उठकते की आवश्यकता हो नहीं थी।

यहाँ यह परन होना स्वामानिक है कि वन किर करते का यह ग्राह्म निकान नगामियान कर हुआ ! किस ने किया ! इसके संक्रम में अब वक वही भाग्या बनी हुई है कि इन ग्राह विश्व नामी के आय प्रवर्तक कि कहा ग्राह्मिय ही हैं। को हो, इसके संक्रम में ऐतिहासिक विश्व ना के वर्त अवकात नहीं है। किर मी यहाँ इतन जान देना प्रपाद होगा कि परपायुर्तित प्रश्चक की वर्ति के अवकात नहीं है। किर मी यहाँ इतन जान देना प्रपाद होगा कि परपायुर्तित प्रश्चक की को अवकात नहीं है। किर मी यहाँ वह करते जी नहराना की है और इन क्रांत्यत करते जिए प्रिक्तिय नाम दिए हैं। इन नामों में से दक्षिण के अविश्व कारे मारत में स्वामत, अविकोगण, वीम, तीमता इत्यादि कर प्रचार में रूड़ हो गए हैं। यहाँ यह बह होना निवानत आवश्यक है कि शाङ्गदेव ने मरता के पर्यक्षमानिक सर्वों को हिंदूत नाम तो अभिदित निकार है।

मरत के पहुजाम के लाय 'गुर्द' संग्रा मन्त्रों में जुड़ी होने में यह प्रश्न होता है कि बचा 'गुर्द' वार्तामधान के बात में सबसुन पहुजाम ही कियागत 'गुर्द बसर सहक' रहा होगा और बचा मरत को (शुर्द जामामियान न करने पर मी) पहुजाम ही कियागत 'गुर्द सर-सतक' के कर्ज में अभिग्रेत था ! इसका राष्ट उत्तर है—"नहीं", बचीक हम मूर्य्युना-सकरण में (युक हर पर) देख ही जुके हैं कि हम्यं मरत को पहुजाम का पहुज नहीं, अधित मर्च्यम ही प्रयोग में स्वरित के करा में अभिग्रेत था। मच्यम को स्वरित का स्वाप देने के कारण ही उसे अविशेषी, अविनादी, सब स्वरी में अर इसारि हिसीक्य हताया एक एक्टी में अर इसारि हिसीक्य हताया पर है। वसा :—

मध्यमस्य विनाशस्त्र कर्तन्यो न कदाचन । सर्वस्वराणां प्रवरो खविनाराो तु मध्यमः॥ गान्यवंकल्पेऽभिमतः सामगैख महर्षिभिः।

(ना॰ शा॰ २८।)

ऊपर उद्धृत बचन से यह हमष्ट है कि मस्त ने अपने पूर्वनाल से प्रचलित परंपरा के आधार पर पहुंचग्रामिक

मप्पम को स्तरित का रपान दिया है । यहां मस्तीक परंतरा आन तक रक्षिण को छोड़कर समक्ष भारत में अखण्ड रूप से चडी आहे हैं । उसी पद्वामामित मप्पम से हमारे आन के छुट स्वर सतक पा निकटाम समस्य है । यथा :---

गह स्तायिक आधुनिक कोमक निवाद शुक्त और शुद्ध निवाद रहित स्थान को है। रिजवक को तुक्ता में केवल निवाद की हो अपेश से यह स्वरायिक मित्र है। कोमक निवाद के स्थान पर इस में शुद्ध निवाद का प्रयोग दोते ही दिक्तक का पूर्ण रू. वन बादण। । भव्यम से मध्यम तक की इस बूच्लुंग में जानवार का वी स्थाद आया है, उहा का मूच्लुंग के पहन से बढ़ी अनवात है जो मूच पट्चपाम में अन्तर सम्प्रार का है। उत्तरोग में इस मान्यार के साम संबाद करने पाला आधुनिक पुद्ध निवाद संवाद-हिट से समामीबत्यरोग क्षा चुका है और हमारे अधुनिक गुद्ध सत्तर को पूर्ण करता है।

परों यह मी स्मरणीय है कि पहुंचकारिक मध्यम ही मध्यमवान में निशंद का स्थान शता है। तरतुकार पोणा पर स्मारे आधुनिक पहुंच की यदि मध्यमवामिक तिगद मान कर मध्यमवाम की नैश्वरी मूच्छेंग वनाई जाए तो हमें अपने विवादक के सर समितिक कर से मित्र खाते हैं—

हण उनार वह नवामिक मण्यान की उत्तर- मन्द्रा मुन्दर्गा और मण्यमणिक निवाद की मार्गी मूर्ल्यंग, ये दोनों एक ही क्षान की वीवेज हो कर हमारे आयुनिक विवाद की प्राच के पूर्व और निवर वंचन क्षाति किंधे दुए हैं। इस से यह विवाद है कि हमारे संवीद में दूर व्यवसान और नण्यमाना होने हैं। पूर्व कर से वीवेड हैं। पूर्व, विवाद की स्वाद के किंदि की किंदि की किंदि है। विवाद विवाद की उत्तर कर कार्य में प्रति निवाद विवाद की उत्तर कर कार्य में प्रति निवाद की उत्तर है। विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की विवाद की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की अपने की

इतनी सप्टता हो चुक्ते के बाद इस संक्र्य में तीन छोटे से प्रश्त शेष रह बाते हैं और वे इस प्रकार है :--

- (१) यदि स्वरित को पहुँच की सेता देना ही अधिक व्यवहार उपयोगी या वो भरत ने उस स्थान को 'मय्यन' क्यों कहा, पड़ज ही क्यों न कह दिया है
  - (२) नरत के 'मध्यम' को पड्ज कर से, वैसे और क्यों कहा वाने लगा ?
  - ( ३ ) संगीत के शास्त्र प्रन्यों में विवादक की शुद्ध स्वर-सप्तक के रूप में मान्यवा कर प्राप्त हुईं ?
- (१) प्रयम प्रश्न का उत्तर मह है कि पहलुमान की मीजिक स्वयाजि का बीगा पर आरंग-स्थान कहाँ है, यह तथ्य छोगों की दृष्टि से ओप्तर न हो जाए हतीजिए मध्त ने स्वरंत को पहल संद्या ने देकर मध्यम संग्रा दी ।

बीणा-गरन में तीन स्थानी (मन्द्र, गण, तर) का प्रवेश सुविश से कर सकते के डिप्ट मन्य स्तर का जो आरंगरधान परंपरणात था, उस स्थान की यानी स्वति को 'मन्द्रम्' मान कर चटने से 'मयरंसा' यो अररोदिन्तम से बीणा पर पहन का जो स्थान अता है, वही पहनशाम का मूट आरंगरथान है। मस्त को स्वरित की 'नस्यम' संवा से यही साबीहरण अभिमेत या और इसीडिय उन्हों ने स्वरित को पहुज न वह कर मण्यम वहा है। यहाँ एक बात अवरव स्माणीव है हि पहुज्यनंत्रम संबद्ध और पहुज्य-मण्यम संवाद हम हो मुख्य संमादों के आधार पर हो प्राचीनों ने पहुज्यान और मण्यनवाम इन हो प्रामी की रचना की थी। मूच्युनादि की विदि के लिय इन दोनों मीलिक स्वायनियों को आधार मानना ही उन का प्रशेषन था, न कि कियायत संवीत में इनका प्रयोग। आज हम प्रामीकि ग्रुद्ध स्वर स्वत को निक्ष स्वर में समझते हैं और किया वास्त में उसे को स्थान देते हैं यह स्थान प्रामीनों को आपार की मीलिक स्वायनियों के लिय कभी भी अभिमेत नहीं था।

(२) दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जैवे-जैवे पड्याम की मीविक स्वाविष्ठ कोगों के ध्यान से ओशक होती गई, जैवे-चैचे ही स्वरित के डिर्फ 'मध्यम' संहा नी सार्यकता सीच होती गई और धीरेस्पर्य संहा ने उस ना स्थान के डिया।

(३) तीसरे प्रश्न पर विचार करते समय पर स्तरणीय है कि 'श्राव' संहा के जन्म के साथ ही उसका संवर्ध पर्ज्ञाम से बोड़ दिया गया था। बाह्नदेव ने यह जो परंपय चलाई, उस का सभी माण्युता के क्रायमारों ने, चाहे वे 'उत्तर' के रहे हो या दिवण के, क्रायमारों ने, चाहे वे 'उत्तर' के रहे हो या दिवण के, क्रायमारों के से अनुसरण किया। इसिक्ट के स्वाप्त के ही व्याप्त 'विद्याप शुद्धा रहा। देसा होने पर भी दिव्यक्त संपूर्ण भारत में क्रियम्पक संगीत में तो मरत-परंपरा हो असलाव के से मचलित रही। किया, क्ष्यापत्र के ते में स्थान क्रमता अहारहर्शी और उन्नीसर्थी शताब्दी में 'संगीतवार' (केलक व्यपुर के महाराव क्रायमित देव। क्रम में स्थान क्रमता अहारहर्शी और उन्नीसर्थी शताब्दी (क्षेत्र के स्तर में स्थान क्रमता अहारहर्शी और उन्नीसर्थी (क्षेत्र क्ष्य के स्वरूप के स्वरूप के महाराव क्षया स्थान क्ष्य हैन्दी क्ष्य में और 'नगमाते आसर्यी' (क्षेत्र क्ष्य के सुरम्प रज्ञा) नाम के प्राराण क्षय में दिया गया। अस्त ।

विद्यात को रसवादिक का मरत-परंपच के साथ अविच्छित्र संक्य इस ने देख विद्या । इत स्वयादिक के 'शुद्ध' विदेशक को सार्थकता एक अन्य दृष्टि से भी समझ देना उचित होता । यथा:—

'द्युद' संज्ञा के ऊपर क्लिसे व्यावहारिक और सैद्धान्तिक शक्ष का समन्वय विख्यवर्ज में उपरुक्व होता है, क्योंकि यह स्वायवर्ज पूर्व-कर से प्राकृतिक है ]

पश्चिम में जिसे natural scale वा माकृतिक आम माना जाता है, वह हमारे विव्यव्य के साथ एकरूप है! यहाँ यह उल्हेखनीन है कि हमारी श्चद सर-व्यवस्था में त्रिभूते धैनत ही प्रयोगकम्मत है, उदाःभृति नहीं । उत्ताःभृति धैनत तो संबादहाट से तभी प्रयोगसिद्ध हो सकता है जब कि पहें बावे तन्तु-वायों पर तुक्त तार को पहन मान कर चव्य जाए, अन्यया करानि नहीं। प्यान रहे कि हम बोगा पर मुक्त तार को पहन् मान कर नहीं चव्यते हैं, अधित पहनुमानिक मणन में। ही पहुंच मानने ना हमारे यहाँ मरावार कि बरोवार से बहावार सब आवा है। हमारिय पहानिक विश्वति क्षयत मा पर्य ही पैवत का रास्त्र कर पात है। वह ता तानुदे रंग सावित्य करते समय भी सभी पुण्यन से विश्वति क्षयत भारती पुण्यन से विश्वति क्षयत भारती पुण्यन से विश्वति क्षयत भी सभी पुण्यन से विश्वति क्षयत के प्रतास के व्यवत्य के प्रतास के विश्वति क्षयत के विश्वति क्षयत के विश्वति क्षयत के विश्वति क्षयत के विश्वति क्षयति के विश्वति क्षयति के विश्वति क्षयति के विश्वति क्षयति के विश्वति क्षयति के विश्वति क्षयति 
| पड्ड-पंचम-मात्र से संवादी जोड़ियाँ | पड्ज-मध्यम माय से संबाटी बोहियाँ    |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| स — प<br>ग — नि<br>म — स           | हा – म<br>रि – प<br>म – प<br>प – हो |

हमारे इस शुद्ध स्वर सतक पर विदेशी प्रमाव है, यह भ्रान्त धारणा आज सानान्य रूप से प्रचार में है। इस भ्रमरणा के दो मूळ करणा हो सकते हैं :—

- (१) मरतारि का पहजबाम ही उन कान का ग्रुद स्वर स्वरू था, पेटा मूल से मान छेगा । इत प्रम स निरक्त इस कार कर ही जुके हैं, अतः उन्नके राम ही विदेशीय ममान सी नहरूना भी निरागार प्रमाणित हो जाती है। मरुप्रमा के आरम्भ में मुक्तमानी शासन-मान में यह शहद स्वर एसक प्रमालत हो बना होना, ऐसे अनुमान सो मी अब कोई अक्सकार नहीं पड़ काला
- (२) हमारे विलावन की स्थापित की पश्चिम के आक्टॉबर जाम के साथ और अस्व आरस के ग्रद जाम के साथ 'यत्तरक्षया' पाया जाया और यूनान के पायभोगोर के 'माम' के साथ इन्हम सहदश (यत्तरक्षया नहीं) दिखाई देना इस कारण से मी विदेशीय ममान श्री फरना नी गई है। दिन्द्र 'फर्ड़ाय' की सार्वमीनवा के जिस विद्यान का सम कार उत्तरेख कर आए हैं, उससे यह भागत करनता मी निर्मूट है, निराधार है, यह करने की अब आक्ष्यन्त्रवा नहीं है।

इस प्रभार 'उत्तर भारतीय' संगीत के शुद्ध स्वर सतक को इमने एक ओर स्वामाविक्ता और सुगमता की वैज्ञानिक कतींटी पर परला और दूलरी ओर भरत वरंपरा के साथ उर का अविच्छित्र सम्बन्ध देखा। इस पूरी विवेचना से जो मध्य निरुप्त निरुद्ध ने संक्षेत्र में निम्त्रोक्त हैं :—

- (१) योणा पर आज जो स्पान स्वर्तत या पहज माना जाता है, वह पउज्ज्ञान का भाष्यम है और मध्यपमाम का निपाद है। उसे मध्यम यह कर ही भरत ने उसे अधिनाशी, अधिकोषी आदि विदेशम ख्याए हैं। इन विदेशमी से ही यह दिद्ध है कि वही स्थान भरत फाट में भी श्वरित माना जाता था। पज्ज्जाभिक मध्यम भी ही मध्यन्द्रामिक निपाद मान कर चलने से स्थियल के स्वर हम्क मिल जाते हैं।
- (२) प्राचीनों के दोनों प्रामों के साथ विद्यावर का यह अहुट सम्बन्ध विदेशी प्रमाव के अनुमान को पूर्णतया निरामार सिद्ध करता है। मरत का काफी-सहस्य प ब्ल्बमान कियावर में कैसे वरिवर्तित हो गया यह मध्न ही निरर्थक है, नारसमनी का परिचारक है और अन्त बारणाओं का सर्वक है।
- (१) गुद्ध संज्ञ के कम के साथ ही पहल्लाम के साथ उक्का सम्प्र्य जुड़ जाना एक ऐसी घटना थी जिसके हुणरिणाम मास्तीय संगीत शाक में मुदी भें कात तक व्याप्त रहे। इसी घटना ने उत्तर तथा दक्षिण के सभी मण्यमुणीय अभ्यक्ता के स्वर मण्यमुणीय अभ्यक्ता के स्वर मण्यक्ता पर क्षा मण्यक्ता के स्वर में अभ्यक्त ए व्यवसाम की शुद्ध मानते के प्राताना तिला के स्वर में इस्त मुक्त संक्र में इस के स्वर में इस के इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स्वर में इस के स
- (४) एकतारे पर, तानपूरे पर या किसी भी तन्तुनाथ पर मुक्त तार के नाद के साथ स्वर मिछ कर गाने से बी संवादिसद प्राकृतिक स्वर कहन कर से प्रयोग में आते हैं, उनके साथ हमारे शुद्ध स्वर सप्तक की पूर्ण एकरुपता है और इस मनार हमारे शद्ध स्वरों को प्रकृति का हार्वकाछिक और हार्वभीम लामान्य प्राप्त है।

# कर्णाटकीय शुद्ध स्वर-सप्तक

शाह देव मा अनुसरण करते हुए दक्षिण के इन्यमारों ने पड्जाम को हो हाद स्वरत्समूह माना है। यह बात इसी से किद है कि उन्होंने ग्राद स्वरों के सम्बन्ध में मस्तोत्त ४ – ३ – २ – ४ – ३ – २ – बाली पड्जामिक धृति-व्यवस्था का ही उल्लेय किया है, किन्तु बीणा के पूर्वों पर इन 'ग्राद' स्वरों की स्थित जिस प्रभार नताई गई है, यह सालिक पड्जामा से निताना मिल है। इतिंग पद्मति के प्रमुख अन्यकार सामामान्य हैं, अन्य प्रायः सभी ने उनका सो अनुसरण किया है। इसिंग्य केल समामान्य की हो स्वरत्यापना को देख लेना यहाँ प्रयांत होता। निरूपण भी मध्या के लिए इस विषय को इस ने तीन मानों में विभक्त किया है। यहा-

- (१) पड्च, पद्मम और मध्यम में मिले हुए तारों के नीचे पदों पर स्थित नादों के पारस्परिक संवाद का शैमामात्य द्वारा जल्लेख ।
  - (२) पर्दो पर उन के कल्पित खर-नामों का उल्टेख, और
  - (१) उन फल्पत स्वरनामी के अनुसार पदों के अनुसन्तरों का अनुमान !

थव इम समग्रः इन तीनों को छे छेते हैं।

(१) प्राचीन परेवरातुसार मन्द्र मध्यम, मन्द्र पड्स, ऋतुसन्द्र पद्यम और अतुमन्द्र पड्स—हस फ्रम से बीणा के चार तार मिलाए चार्त हैं। हन तारों के भीचे परेवरा-प्राप्त को सारियाँ (पर्दे ) रहती हैं, उन का परसर उलट-सुलट

<sup>.</sup> प्यात रहे कि उत्र भीर दिव्य भारत में बीवा के वार मिलाने की पद्धि में कोई मेर महाँ है, स्थार केवल दोप-बोद का है। दिख्य भारत में बात का टार बीखा के दिख्य आग में रहता है, भीर दिख्यित सारत में बात भारा में |

पड़बनाय्या-भाव से अपना पड़ब-र्यचा-भाव से हंबाद स्ववीतद है। इसी संवाद के ब्राबार पर उस ने इन पट़ी के नादी को 'स्वबन्धू' सर एवा है। स्ववम्ध्र विदोश्य की सार्यव्या को चर्चा वहाँ अस्पानीय है। किन्तु विदोश विचारणीय रुख यह है कि इन पट्टी पर स्थित त्वार्य के जो नाम रामाझावन ने दिए हैं, वे नाम वित्र सुध्यन्तरों के द्योतक हैं, वे भुट्टयन्तर साहाय में सारियों पर उपकल्प होते हैं या नहीं।

(२) बीणा के चार तायें के मीचे छः सारियों पर जिस क्रम से समामात्य ने स्वरस्थान ज़ताए ईं और उन सरस्मानों के अनुसार जिन श्रुपण्यों का अनुमान हिवा है, वे नीचे दी हुई सारियों से स्वर होने । (द्रष्टव्य स्वरसेट-पत्तानिधि---नीमाश्रक्रस्य २० - ४४)

|             |                       | वी                         | च्च्या भाग         | वीया का नाम भाग                   |                    |                            |                       |                                   |                        |
|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| सारी ६ंख्या | बास्तविक<br>शुल्यन्तर | तन्त्री ४ पर<br>स्वर स्थान | कहिरत<br>शुत्यन्तर | तन्त्री <b>३</b> पर<br>स्वर-स्थान | कहिश्त<br>शुरयन्तर | तन्त्री २ पर<br>स्वर-स्थान | कल्पित<br>श्रुत्यन्तर | तन्त्री <b>१</b> पर<br>स्वर-स्थान | कृत्यित<br>श्रुत्यन्तर |
| ० भेष       | ٥                     | मं• म•                     | (!)                | में प                             | (1)                | अ॰ मं॰ पं॰                 | (1)                   | अ० मं ० प०                        | (1)                    |
| ₹           | ₹                     | च्युवर्षवमव                | २                  | ile Mo                            | ₹                  | गु॰ घै॰                    | ą                     | ग्र॰ ऋ॰                           | j -                    |
| ₹           | 2                     | शु॰ पं॰                    | 3                  | गु॰ गां॰                          | ۹                  | ਹੁ∘ ਜਿ•                    | २                     | গ্ৰু০ বা                          | ₹                      |
| ę           | ₹                     | ย. ง้.                     | Par.               | सा• गो॰                           | 1                  | कै॰ नि॰                    | ę                     | सा॰ गां॰                          | ,                      |
| ¥           | १                     | ग्र॰ नि॰                   | ą                  | च्यु०म् ०ग ०                      | <b>१</b>           | च्यु० प० नि०               | <b>१</b>              | च्यु॰म०यो॰                        | ę                      |
| 4           | ₹                     | कै० नि॰                    | ,                  | शु॰ म्॰                           | ₹                  | मु॰ प॰                     | ₹                     | शु॰ म॰                            | ٦<br>—                 |
| Ę           | ₹                     | च्यु०ष०नि०                 | <b>१</b>           | च्यु०पं०म०                        | ₹                  | য়ু॰ সং•                   | ₹                     | च्यु० पं० म०                      | ۹                      |

सारिणी में डिप्ट स्वरनामों के संकेतों ना स्पष्टीकरण :--

मं• ≡ मन्द्र, य० मं• ≕ अनुमन्द्र, म० = मध्यम, प० ● षद्ध, पं० ≕ प्र्यम, गु० = ग्रुड, प्यु० पं॰ म० = प्युत पञ्चम मध्यम, वे० ≕ वैतत, के० नि० = कैशिक निवाद, प्यु० ष० नि० ≕ प्युत पटच निवाद (कामली निवाद मा नामान्तार) म्द्रः = भूरपम, गां॰ = गान्यार, का॰ गां॰ = साथारण मान्यार, च्यु॰ म॰ गां = च्यु॰ म यम गान्यार ( अन्तर गान्यार को नामान्तर ) । श्रीचा पर ये स्वर-स्थान दिलाने के प्रकरण में रामा-त्य ने च्या है — 'यूवं रतनकरोत्तको मागीदर्य संबर्धीया' इत्तरे स्था है कि रामान्तर ने 'स्तावर' कार का अनुस्था करते हुए ही धीगा पर स्वर-स्थापना सताई है। इस्टिय इस स्वर-स्थापना की विच्छता का उत्तरातिस्य रामामान्य की अपेखा साहित्य पर ही अधिक है।' अस्त ।

कपर दिए हुए छहे रहीं के बार्ताबक शुल्कतर भी सारिणी में दिलाए गए है। उन पहीं पर स्वयं करियत स्वर-स्थानों से बिन श्रुक्तरों का रामामात्य ने अनुमान किया है, उनके साथ साथ वास्तविक श्रुव्यतरों को देखने से नीचे किखी बार्ते स्वय होती हैं:—

- (क) युद्ध ऋषम धैका का अन्तराज पड्वग्राम के अनुसार तिश्रुतिक ही बताया गया है, पिन्त इन दोनों स्वरों को जिन पदों पर स्थापित विया है, उनका अन्तराज त्रिश्रुतिक न होकर द्विश्रुतिक ही है। उस अन्तराज को त्रिश्रुतिक कह देने मर से अथवा सोमनाय की मॉित उस अन्तराज के बीच दो अनुतियों के नय पट्टें बाँच जेने का विधान देने मात्र से उस अन्तराज को त्रिश्रुतिक नहीं ही बनायां वा सकता। संवाहसद अन्तराजों के स्थन्य में ऐसी तोड़मरोड़ नहीं ही चल सकता।
- ( ख ) ऋपम-वैवत के स्थान में विकलता आ जाने के कारण गांत्वार-निधाद का स्थान भी यथायय नहीं वन पाया है क्योंकि चतुःभूति ऋपम-वैवत को ही पक्षत्र ति गात्वार-निधाद मान लिया गया है ।
- (ग) 'सा', 'म', 'प', इन रसों में मिले हुए मिलर वारों के नीचे एक ही परें पर मिल २ श्रुत्यतार वालें सारों को मराना की गई है। मिला २ तारों के नीचे एक ही परें पर स्वरस्थान तो अवस्य भिल्ल हो जाते है, किन्तु एक ही परें के भुत्यतार अबा कैसे मिला हो सकते हैं। दवाइएण के लिए मध्यत नाले तार के नीचे इसरे परें पर प्रथम की स्थित वर्गाई गई है, जो किन्दुल अधापप है। प्रथम का मध्यम से अन्तराल चहु:श्रुतिक ही है, यह सार्वमीम और पार्वकालिक रूप से शाल-सम्पत है। किन्दु, आधर्म वो यह है कि उस परें पर पश्चम की स्पापना कर के उसका अन्तराल चाइश्रुतिक रूप से शाल-सम्पत है। किन्दु, आधर्म वो यह है कि उस परें पर पश्चम की स्पापना कर के उसका अन्तराल चाइश्रुतिक स्थान से स्थापना कर को उसका अन्तराल चाइश्रुतिक स्थापना कर को पर भी सामानार ने पहुंच के तार के नीचे उसी परें पर पश्चश्रुति त्यापना कर दी है। वहत् प्रथम के वार के नीचे उसी परें पर पश्चश्रुति नियाद की अवश्यार्थ स्थापना को गई है।

एक दूषरा उदाहरण भी देख लें। मध्यम बाले तार के नीचे तीतरे पर युद्ध बैबत की स्थित मानी गई है। बात्तव में उस पर का अन्यस्त क्षिप्त ही है, त्रिभृत नहीं। पहुंज के तार के नीचे उसी तीतरे पर संप्रारण गान्यार की स्थापना की गई है। पहजानिक पञ्चमृति यान्यार से इस साधारण गान्यार का एक ही भृति का अन्यस्त है। यदि दूसरे पर पर वह मानिक गुढ़ साध्यार मान लिया बाय बैशर कि समामात्व ने किया है तो इस तीतरे पर का अन्यस्त एक दूसरे पर पर वह मानिक गुढ़ साध्यार मान लिया बाय बैशर कि समामात्व ने किया है थी है है जिसका स्मुद्ध में सुद्ध है नियाद से एक ही भृति का अंतर होना चारिय। इस प्रकार क्षित्र कियास बाले तीतरे पर या अन्यस्त एक तार के नीचे विभाव से एक ही भृति का अंतर होना चारिय। इस प्रकार क्षित्र के स्वस्त क्ष त्या मुक्त पर के से संवंत में विकार

<sup>1.</sup> यहाँ यह उदखेलनीय है कि शादौरन के धाकर-मन्य का सथ पर सातंक द्वाया रहा है । परियामतः, जनके विषय-प्रतिशदन में कहीं धसामंत्रस्य है, ऐसी वहराना एक संमव नहीं हुई । हम प्राक्षत मान से यह स्वीकार करते हैं कि उस प्रभाव से हम भी पूर्वतः मुक्त कहीं हो पाए थे । हसीकिए 'मयान-मारती' के ए० १२४-१३ पर सामामाय को स्वर-स्थापना की समंगित को स्थाद को समर हम बात हा प्यान रखा गया था कि इस समंगित के प्रथात के से स्था में कहीं शाहे देव देश के मार्गो न वन साएँ । किन्तु स्था वह समय हा गया है जब कि हम अपने परिशीकन-संगूत समार्थ देशन के निकर्ण निर्मोक मात्र से प्रस्तुत हमें ।

मान हैं। विस्तार मय से सबका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। ऊपर को स्तरिणी को स्हमना से देखने से ही इस तथ्य की सरका हो जाएगी।

(प) हा — मान और छा — प मान से तीनों तारों के मीचे हमी पहों के हंगाह का जो उन्हेल रामामाल में 'स्पयम्' स्वरों के सम्मन में किया है, उस बाताबिक संगद-संबंध के साथ इन कल्पित स्वर नामी ना कोई सामंजस्य नहीं है। उदाहरण के किए मध्यम के तार के नीचे दूब दे रहें पर चंनम की सिवाद है और पढ़न के तार के नीचे उसी पढ़ें के तार के नीचे उसी पढ़ें के तार के नीचे उसी पढ़ें के तान भोग को पढ़ान के तार के नीचे उसी पढ़ें के तान भोग को पढ़ान के तार के नीचे उसी पढ़ें के तान भोग को पढ़ान के तार के नीचे उसी पढ़ें के तान भोग को पढ़ान के तार के नीचे उसी पढ़ें को तान भोग की मध्यम के तार के नीचे उसी पढ़ें को तान भी स्वर्ध की साम से साम की साम से वाद असे मार की साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम से सा

जरर की विनेचना से यह राष्ट्र हुआ होगा कि मारतील ४ - १ - २ - ४ - ४ - २ - २ श्रुवि-व्यवस्या बाले पञ्जवामिक तर, किस्हें कि रामामात्व ने वाहित्व का अञ्चसला करते हुए. छन्न मान दिया है, उनकी बीगा पर स्यापना रामामात्व की उन्दर दिया विश्व में काई हो तो भाई है।

रामामाय की चलाई हुई १८एमरा के अनुसार कृष्टित पहन्ता मिक खरों को ही दक्षिण मारत में आज भी शुद्ध हरर सरक माना बाता है जो मुलारी या कनकारी मेठ के नाम से प्रतिबद्ध है। इस मेठ की यद्र बीपापुर जिस प्रकार स्थापना की गई है, वह अगळे पुत्र ११२ पर हिए हाए चित्र से हार होगा।

रामामात्र ने सर्थमान्य परनराजुरार बाज के तार हो मच्चम में ही मिलाने को कहा है। उस तार को मच्चम मान कर ही यदि कार्यक में व्यवस्त चळता तो पड्च का बढ़ी स्थान आता तो आज तक मारत में प्रयुक्त होता चळा अथा है। किन्तु प्राज दक्षिण मारत में इस तार को पड्च हो मानने का व्यवसार है। तरनुसर इस चित्र में सररपान दिखाय गए हैं।

चित्र को देखने से यह दाष्ट होता कि सुसारी मेठ की स्वाविक में मस्तोक यहजाना को किश्चित् भी रमान मही है, यदि कार्राव्योत मन्यकारी पर बह दाला है कि पहज़मामिक स्वर 'शुलारीमावमातक' है। वस्त्रियित तो यह है कि सुसारी या कनवांगी मेठ में विते पहज़मामिक सारिगुमवर्षनुर्धा मान विया गया है वह वास्तव में सा – रि.— रि.— म. – प. – प. – सं ही है। वस्ता।

इस मनद्र में राजिणास्त प्रत्यकारी द्वारा स्वरी के लिए कैक्टिक संश्लों ( Alternative Names ) का प्रयोग मी अन्टिकतीय है। उन्होंने गान्यार का वैकटिक नाम सक्ष्मित किया है। यो होने केवलिक नाम सम्मिति कैया हैया है। यो होने केवलिक संकर्ण मी यह लिए कहाते हैं कि स्वराप की दीन के चलाश्मित कन्यर की ही उन लोगों में प्रायम् प्रत्यक्ष मान लिया था। व्यश्नि मिंट और सम्मुति भ्यं इन संख्यों में मुख्यन्यत की की मूल निर्वित है, उन्हें समग्र कर आज दिल्या में हम सरस्यानों के जिए चलाश्मित मिंट और चलाश्मित थां इन नामी का प्रयोग किया नाने जागा है। अग्रानिक दिल्यान विद्वार के यह कर्मन्य शानाव्यक्त हो आग्रानिक दिल्यान विद्वार के यह कर्मन्य शानाव्यक्त में स्वर्ण मान मिन्न स्वर्ण के स्वर्ण में स्वर्ण निर्वित कर हो नाम सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण मान सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण सिन्न सक्षेत्र हो स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण

दिशा में स्वीहत युद्ध स्वधावि का भरतोक सर-वनस्या से कोई सक्त्य नहीं है यह इसने देखा ! स्वामाविस्ता और सुमाना भी करीयी पर भी पह सर-क्षत्र .स्वा नहीं उत्तवा, स्वीके इसके स्त्यान्तवाल आवामाविक हैं और स्वामाविक हैं और स्वामाविक हैं और अपने स्वामाविक हैं और अपने भूति का अन्तर हो हो से भूति की स्वामाविक हैं आप अन्तर स्वामाविक हैं का स्वामाविक हैं आप अन्तर स्वामाविक हैं आप अन्तर स्वामाविक हैं अपने अन्तर स्वामाविक हैं आप अन्तर स्वामाविक हैं आप अन्तर स्वामाविक हैं अपने स्वामाविक हैं अपने स्वामाविक हैं अपने स्वामाविक हैं अपने स्वामाविक हैं और माई रहन या माइकि है और माई स्वामाविक हैं।

का दक्षिण भाग-

-बीणा का वाम भाग

| -Ba \ | 1            |                                |                                   |             |                                          |         |                                                |
|-------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
|       | 6000<br>6000 | सारी-<br>संख्या <sup>9</sup>   | मुखारी मेळ<br>मंकल्पित<br>पड्जशाम |             | मेद का पड्ज<br>मानने से<br>वास्तविक स्वर | diction | वास्तविक <sup>र</sup><br>पड्नम्रा-<br>मिक स्वर |
|       |              | ———<br>— ० मे६                 | सा                                | (!)         | ŧi                                       | •       | नि                                             |
|       |              | ー १<br>一 २                     | रि<br>ग                           | ₹<br>?      | रि<br>रि                                 | २<br>२  | का. नि.<br>सा                                  |
|       |              | — ₹<br>— ४<br>— ५              | Ħ.                                | ¥           | H H                                      | ų       | ग                                              |
|       |              | — <sup>წ</sup><br>— ს<br>— ძ , | प<br>ध                            | ४<br>३<br>२ | प                                        | ٧<br>٦  | Ħ                                              |
|       |              | — ९<br>—१०<br>—११              | नि                                | ₹           | ঘ                                        | २       | प                                              |
|       |              | <b>१२</b> .                    | €                                 | ¥           | el                                       | 4       | नि                                             |
| ,     |              |                                |                                   |             |                                          |         |                                                |
|       | E            |                                |                                   |             |                                          |         |                                                |
|       |              |                                |                                   |             |                                          |         |                                                |
|       |              |                                |                                   |             |                                          | }       |                                                |
|       | [            | , (                            |                                   |             | था के दक्षिया<br>वादन-स्ववहार            |         |                                                |

सुविधा के जिये वाम-भाग में स्वर स्थान दिखाए गए हैं।

२. इस स्तम्म में पद्जमामिक स्वर-प्रत्कं का पूर्ण रूप दिखाना प्रयोजन नहीं है, श्रवित रामामाय ने जिन स्वर-स्थानों पर पद्भग्राम की क्ष्यपना की है, उन पर बारविविक पद्भग्राम के स्वरी की स्थिति दिखाना मात्र ही बहेरय है।

### विकृत-स्वर

हम पहले वह आप ्रैं कि भरत ने शर के लिए हुद या बिहत संज का प्रयोग नहीं किया है। हो प्रामों के सक्ष रुपों के सापनायम परत ने दोनों प्रामों के अन्तर पानली का उल्लेख किया है, यह क्येंबिहित है। व्यत्यापाएण से प्राप्त हम 'अन्तर' रुपों के अवित्या दोनों प्रामों में एक अन्य सर-सापारण मा भी भरत ने 'क्टर्यकोश' वह कर उल्लेख किया है। हमी को उन्होंने 'वैदिक' (भेदाक' (भेदाक' एने प्राप्त के स्वार्ध हो। यो प्राप्त के दिख्य कर-सापारण द्वारा प्राप्त पारियों के प्राप्त कारियों से हमिल परियंत क्षमी स्वरस्थानों की विदि प्राप्त हो बातों है, जो नीचे को सारियों से स्था होगी। प्रयुत्त सारियों में हैं और इक दूधि मरताक स्वर स्वयस्था में निमानित्रत संवादिक सर-पानों की विदि हमें प्राप्त होतों है!—दिश्रुति हि, विश्रुति प्र उन्हार्श्वत हि, युरुति म, युरुति ता, युरुति ता, युरुति ता, वृरुति दि, व्यक्तुति है, वृरुति हम् तुर्वाहित हम्मी हम्हिति हम्मी ति ।

| अच्छपाट<br>के अनुसार<br>सारी-<br>संख्या | श्रुत्यन्तर | आधुनिक<br>स्वर-नाम | पट्नमामिक<br>स्पर | श्रुत्यन्तर की दृष्टि<br>से यह नगामिक<br>स्वरी की अपस्था | 1 11111111111     | शृत्यन्तर की दृष्टि<br>से मध्यमग्रामिक<br>रुग्ते की अपस्था | पड्नवामिक मध्यम<br>को पड्न मानने से<br>प्राप्त स्वराविक |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ० मेव                                   |             | - म                | नि                | पञ्च श्रुति नि                                           | ग                 | पञ्चश्रुति य                                               | चतुःभृति म                                              |
| *                                       | २           | तीत्रतर म.         | का नि             | सप्तश्रुति नि                                            | अं• ग             | ससश्रति ग                                                  | तीत्रवर म                                               |
| ₹                                       | ₹           | ď                  | सा                | ₹1                                                       | я                 | चतुःश्रुति म                                               | ्<br>चतुःभुति प                                         |
| ş                                       | ۶<br>ا      | को. घ<br>गु. घ     | स्वर साधारण<br>रि | दिश्रुति रि<br>निश्रुति रि                               | स्तर साधारण<br>प  | षट्धुति म<br>विश्वति प                                     | दिश्रुति घ<br>निश्रुति ग                                |
| 4                                       | 2           | यविको.नि           | ग                 | पञ्चभुति ग                                               |                   |                                                            | पञ्चश्रुति नि                                           |
| <u></u>                                 | २           | જુ. નિ             | અં. શ             | स्तश्रुति ग                                              | ध                 | चतुःश्रुति ष                                               | सप्तशुति नि                                             |
| •                                       | ₹           | er i               | ਸ                 | चतुःश्रुति म                                             | নি [              | पट्धुति नि                                                 | सा                                                      |
|                                         | ર           | को. रि             |                   |                                                          | কা৹ বি৹           | का० नि०                                                    | द्विथुति रि                                             |
| -,                                      | ₹           | शु. रि             | q                 | चहुःश्रुति प                                             | सा                | सा                                                         | चत्रःश्रुति रि                                          |
| १º                                      | ۶<br>١      | को. स<br>इ. ग      | स्वर साधारण<br>ध  | द्विश्वृति ध<br>त्रिशृति ध                               | स्वर साधारण<br>रि | दिश्रुति रि<br>त्रिश्रुति रि                               | पट्धुति ग<br>राप्तधुति ग                                |
| <b>१२</b>                               | ₹           | я .                | ित                | पञ्चश्रुति नि                                            | ग                 | पञ्चभुति ग                                                 | चतुःश्रुति म                                            |
| ı                                       |             |                    |                   |                                                          |                   |                                                            |                                                         |

इस सारिणों में अन्तर-माकड़ी से अविधिक जिस 'स्वर-साधारण' को स्थान दिया गया है, उस वा स्वरीकरण आवर्यक है। भरत ने कहा है:—

स्वरसाधारणं द्विविधं द्वैमानिवयं कामात् ? पदजमाने पद्वसाधारणं, मध्यममामे मध्यम-साधारणं, साधारणोऽत्र स्वरिवेशेष इति स्वरसाधाणम् '। एवं मध्यसमामेऽपि साधारणस्यं, अस्य तु प्रयोगसीदस्यात् किंगलिमिन नाम निष्यते ।

( ना. शा. २८)

धर्माय्—स्वा-साधारण द्वेग्रामिक (होने से) द्विधिप होता है। पद्वमाम में पद्वसायारण होता दें थीर मध्यममाम में मध्यमसावारण । यहाँ 'साधारण' से स्वतिष्ठीय धानियत है, इसलिए पह स्वासाधारण बहलाता है। इस प्रकार मध्यममाम में भी सावारण्य होता है। प्रयोग की सुस्मता के कारण इस 'स्वरसाधारण' का 'कैशिक' (वेग्रामवद सुस्म) नाम निध्यत होता है।

करर के उद्धाण से सप्ट है कि मस्त ने दो मझर का स्वर-साधारण बताया है, एक तो वह निगते अत्तर गान्गार और बाक़ड़ो नियद की जिद्ध होतो है और जिसे अन्तर-सरता कहा गया है { हमे हम मूर्युंना मकरण में १० ७५ घर देख चुके हैं ) एवं दूसरा वह जिसे यहाँ 'स्वर-विदीय' कहा है । 'अन्तर स्वरता' वाला स्वर-साचारण दोनों मानों में चतुः श्रुति अनतराल बाले रहरों के बीच बताया गया है, जो दोनों प्रामों के अन्तर-काइली के हत में सकते परिचित है। अन्य स्वर-साधारण के लिए भरत ने 'स्वर-विशेष' संहा का प्रयोग किया है और इनकी केशाप्रवत् सहमता के कारण इसे कैशिक नाम भी दिया है। इम बानने हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरान्तर एक अृति का हो सकता है और ऐसे स्वरान्तर एक सतक में दो हैं जो परंपराप्रात बीणा के पदों पर स्थित हैं। मेह से चौपा पदों अपने पूर्व वाले ती और पदें से एक अ ति के अतर पर रहता है, तहत् मेर से है है में पर्दा ( अपल माट के अतुमा ) आने पूर्व माटे हैं ने पर हो ते के अन्तर पर रहता है, तहत् मेर से एक हो ते के अन्तर पर रिधत है । इन्हीं सुक्ष अन्तराजों को दिखाने के छिए महत ने 'पहुब्बामें पहुब्बावार्स, मध्यमन्त्रामें मध्यम-साधारणं' ऐहा कहा है। हम जानते हैं कि पड्नब्राम का पड्ज और मध्यमग्राम का मध्यम एक ही पर्दे पर स्थित हैं। इसलिए पड्नुश्राम में वो 'स्वर-विदेश' स्वर-सावारण पड्नु और त्रिश्रुति ऋषम के बीच में होता है, वही मध्यमग्राम में र अव्याप पर्याप्त के प्रश्तिक दिस्ता है। पर्याप्त के बद्ध या मण्यमभीर के मण्यम के बाद्ध हा दे। संप्रधान में मण्यमभीर कि मण्यम के बाद्ध हाता है। पर्याप्त के बद्ध या मण्यमभीर के मण्यम के बाद्ध हाता दें। पर्याप्त के अत्याप्त पर है। इस प्रणार विश्विक अन्याप्त में दो हार स्थाप मात होते हैं जिनमें से पहिला दो सृति का है और दूसरा एक सृति का । वो क्रमिक अन्याप्त सीणा पर स्थित पर्दे पर प्राप्त हैं, उन्हों का निदर्शन करने के लिए मस्त ने बहुव-सावारण और मण्यम-सावारण का उल्लेख किया है। इन्हीं का संवादात्मक प्रतिवोध उत्तरांग में इस प्रकार होता है—पब्जुष्राम में 'य-ध' के अन्तरात के बीच और मध्यप्राम में 'सा – रि' के अन्तरात के बीच । इस प्रकार भरत ने बीचा के पर्दों पर उपलब्द एक, दो, तीन और चार अुत्यन्तर वाछे खरों को दिविच स्वर-सावारणयुक्त देशामिकी स्वर-व्यवस्था द्वारा सिद्ध किया है और इन सभी भरतोता स्वर-व्यवस्था में कहीं विकृत नामामिधान नहीं है, यह हमने देखा । तब यह नामामिधान कव किसके द्वारा हुआ ? जैसा कि पहले कहा जा चुना है, भारतीय एंगीत के उरल्लय प्रन्यों को देखते हुए यहो माना जाता है कि स्वरों की ग्रुद्ध-विकृत संज्ञाओं के अन्य प्रयत्क आईदेव हैं। उनके स्ताप हुए ग्रुद्ध कित स्वर (सात ग्रुद्ध और बारह विकृत) संलग्न सारिणी में दिखाए गए हैं। ( द्रष्टन्य सं० र० शहा४०-४५ )।

गा. या. के चौकमा संस्करक में 'यदसायारकं' याद है भीर निर्ययक्षांगर संस्करण में 'यद्वासापारकं' । इन दोनों पाठों को संगति न वैद पाने के कारण इस ने 'स्वरसावारक' पाठ रखा है ।

( ११४ )

### रत्नावरोक्त शुद्ध-विकृत स्वर

| शुद्ध स्वर                                            | विष्टत स्वर                                                                                  | उल् <sup>ने</sup> चनीयं वात                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>सद पड्ज                                           | र. कैशिक निवाद<br>- २ वाफडी निवाद<br>३. न्युतपह्त<br>४. अच्युतपह्द                           | सक <b>ं</b> निगर से द्विश्रुति असर होने पर                                                |
| गुद्ध मध्यम<br>सुद्ध गान्धार<br>—<br>—<br>सुद्ध मध्यम | ५, चतु श्रुति ऋगम्<br>६ साधारण गान्यार<br>७. अन्तर गान्यार<br>८. चुतु मणम<br>९. अच्युत मध्यम | पत्र   क्षी स्त्रुति से चढ़ धृति अन्तर होने दर<br>अन्तर गान्धार से द्विभुति अन्तर होने पर |
| <br>शुद्ध पञ्चम<br>                                   | १०. त्रिश्रुति पञ्चम, ११ कैशिका                                                              | कै० ९०, मध्यम की च्युति से चतुः,श्रुति ग्रस्तर होने पर                                    |
| হ্যব্দ ঘীয়ন<br>———<br>হ্যব্দ নিদাব                   | १२. चतु श्रुति घ                                                                             | श्चम को स्तुर्वि से चतु श्रुति अन्तर होने पर<br>्र                                        |

सहीं यह उत्तरेवानीय है कि उपर की सारिणों में दिलाए राए रहतें की बातें समय शाहरेव ने बीणा के तारों के मीचे बैंधी हुई सारिया पर उन करों की दिल नहीं बताई है। सांवाध्याय में मी विभिन्न प्रपार को बीणाओं की समादर ह्यादि से समानिक विश्व किया पर स्वार वास्तर में समानिक विश्व किया पर स्वार वास्तर में समानिक विश्व किया है सहित है भी विभाव अल्या है (इक्टम ह्यिए हैं होने पर स्वार वास्त्री आतों भी समानि के समानिक है की वास्त्री किया तो में समानिक के समानिक है कि इस महत्त्री की मीच किया वास्त्री की मीच किया के समानिक है कि इस महत्त्री की मीच कहीं शाहरेवा का मिण्या की समानिक है कि इस महत्त्री की मीच कहीं शाहरेवा का मिण्या की समानिक है कि इस महत्त्री की मीच कहीं शाहरेवा का मिण्या पर स्वार पर स्वार पर स्वार की सामनिक की सामनिक है कि इस महत्त्री की मीच कहीं शाहरेवा का मिण्या पर स्वार पर स्वार पर स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वर्ण की सामनिक है। स्वर स्वर सामनिक है कि इस महत्त्र स्वर मानिक की शाहरेवा की मीच की सामनिक है। सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है। सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है सामनिक है स

शाक्रदेव की शुद्ध-विकृत स्वर-विकृत स्वर-विकृत के सम्पन्य में निम्नलिखित टिप्पणी विचारणीय है :--

(१) पड्चमामिक भृतिन्यवस्था के स्वरों के लिए शुद्ध 'कता' का प्रयोग अग्रुज है। यह स्वरावित्र न ती। प्राकृतिक है और न ही पडजमान के मध्यम को स्वरित मानने भी मस्तन्यस्था के व्यक्तक है।

(२) कुछेक स्वर स्थान वियागत रूप से अरुभव हैं। यथा .—(१) स्वृत पट्ड और (२ , स्वृत मध्यम । इन दोनों का स्थिर स्वर में रूप में ऋमी भी प्रयोग सभय नहीं है ।

( ३ ) शुद्ध-विश्वत स्वरों का जिस प्रकार निरूपण किया गया है, उसे बीणा पर स्वर-संवाद कायम रखते हुए एक ही सप्तक में कभी भी सिद्ध रहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए पूर्वांग में शुद्ध ग, साधारण ग और अन्तर ग के नाम से पञ्चश्रुति ग, पर्श्रुति ग और सप्तश्रुति ग—वदत् उत्तरांग में ग्रुद्ध नि, कैशिक नि और पाकली नि के नामसे पञ्चश्रति नि, पर्अति नि, और सप्तश्रुति नि—इन एक-एक अत्यन्तर वाले तीन-तीन खरी को एक साथ जो स्पान दिया राया है, वह बीणा पर एक तसक में कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । उसी प्रशार त्रिश्रुति प और चतुःश्रुति प मी दो शामी में भिन्न-भिन्न स्थानों पर ही सिद्ध हो सकते हैं, एक ही स्तक में एक साथ नहीं ।

(४) वुरु विकृत स्वर-माम ऐसे बताए गए हैं, जिनमें कोई स्थान-विकृति नहीं है, अवितु जो केवल अन्तराल-

विकृति के ही चीतक हैं। यथा :-

(क) चतःश्रीत रि-दार्बदेव ने यहा है कि पट्च के एक श्रुति च्युत होने से स - रि अन्तराल चतुःश्रुति हो जाता है और तभी रि चतुःश्रृति बनता है। यडज की ब्युताबस्था केवल सारणा-प्रतिया में ही गाहा है, नियमित स्वर-सप्तक में उस का कहीं स्थान नहीं है। सभी जानते हैं कि स्थिर पड्ब के साथ पञ्चम का संवाद होता है और उस पञ्चम के साथ चतुःशृति ऋपम का स्वयसिद्ध संवाद है। पद्जग्राम के मध्यम को स्वरित मानने से जो ऋपम आता है वह चतुःशृति ही होता है और इस प्रकार चतुःश्रृति ऋषम परंपरा से व्यवहृत होता आया है जो आज मी प्रयुक्त हो रहा है। शाङ्ग देव ने 'नतुःश्रति' मापभ को जिस प्रकार 'विकृत' बताया है उससे शत होता है कि वे छस्य से अपरिचित थे।

(ख) चतःश्रति धैवत—पञ्चम के एक श्रति च्यत होने से । सारणा-प्रक्रिया को छोड कर नियम्ति स्वर-समुद्र में पञ्चम का त्रिश्रांत बनना केंद्रल मध्यमग्राम में ही संभव है, अन्यया करापि नहीं । मध्यमग्राम में धैवत अवस्य चतःश्रांत होता है । कित यह ध्यान रहे कि पड्जप्राम का अन्तर गान्धार ही मध्यमप्राम में धैवत का स्थान पाता है। इसलिए यह सम्राजन निवान्त भ्रम है कि बहुजमान का त्रिश्रुति 'ब' ही मध्यममान में पञ्चम की च्युति के कारण चतुःश्रुति 'ब' बन जाता है।

- ( ग ) कैशिक पद्धम-जब मध्यम के एक श्रुति च्युत होने से त्रिश्रुति '4' का अन्तराष्ट्र पुनः चतुःश्रति बनता है तब यह कैशिक 'प' बहुलाता है। मध्यम की च्युति केवल सारणा-किया में ही होती है, अन्यया वह किसी भी ग्राम में ग्राहा नहीं है एवं नियमित खर के रूप में खत मध्यम का कोई स्थान नहीं है। इसकिए मध्यम को खुतावस्था से त्रिश्रति प का अन्तराल पुनः चतुभृति बनने की बात भ्रान्त कल्पना मात्र है।
- ( घ ) घचपुत पड्ज---जब काक्छी निपाद के प्रयोग से षड्ज का निपाद से अन्तर द्विश्रुति रह जाता है, तर शुद्ध
- षह्ज ही अन्युत पहुज कहलता है। ( छ ) श्रन्युत संध्यम-- जब अन्तर सान्धार के प्रयोग से मध्यम का गान्धार से अन्तर द्विश्र ति रहता जाता है,

तव द्वाद मध्यम ही अन्यत मध्यम कहलाता है । ये अन्तिम दोनों स्वर केवल अन्तराल-विकृति के सूचक हैं, इन्हें खतन्त्र स्वर-स्वान मानना न तो आवश्यक है

और न ही युक्तियुक्त है।

(५) भरत की हैं प्रामिकी स्वर-व्यवस्था को इन स्वरों में कोई स्थान नहीं मिछा है। भारतीय संगीत शास्त्र में श्र ति, स्वर, प्राम का ऐसा अविच्छेय संबन्ध है कि एक से पृथक् करके दूसरे की विवेचना की ही नहीं जा सकती। ये तीनों मानो एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। किन्तु शाङ्गदेव ने चहाँ श्रुति की अथवा स्वर की वियेचना की है, वहाँ 'श्राम' के साथ उनका कहीं भी सम्बन्ध ओड़ कर नहीं दिखाया है। इसीलिए भारतीय संगीत शास्त्र की परम्परानसार ध्रुति-स्वर का जो व्यवस्थित निरूपण आवश्यक है, अपेक्षित है, उससे 'रत्नाकर' के पाठक वंचित रह जाते हैं और अनुसन्धान करने वालों को ऐसी कटिल्साओं का सामना करना पड़ता है कि इस चक्र-व्यूट से बाहर निकलना असम्भव-सा जान पडता है।

'संगीत रत्नाकर' को आधार मान कर भव्ययुग के श्रंथकारों ने पह्चश्रामिक स्वर-व्यवस्था को शुद्ध माना है और अन्य स्वर स्थानों की विद्वत कह कर अपनी-अपनी कल्पनानुसार भिन्त-भिन्त नाम देकर नई रचना वा श्रेय प्राप्त करने का पन्न किया है। संतर्गन सारिमी में कुछ महुल ब्रंभकारों के दिए हुए स्वर-नाम दिलाए गए हैं। वितार-भव से प्रत्येक मन्यारर की स्वर-भवरचा पर पृषह र दिन्यगी देना वहाँ सम्मव नहीं है, निग्तु यहाँ इतना ही उल्लेख क्याँत है कि इन अंगो में मुख्त को देवामिनी स्वर-स्वरक्षा की श्रीणा पर स्वापना का तथा द्विवेध स्वर-साधारण से उद्भूत स्वरान्तराजी का क्यार्थ निक्कण नहीं हुआ है। ये सभी महत की वशार्थ परम्या से वंचित रहे हैं। दिमानत संगीत में दोनी मान स्वरहत होने पर भी तत्कालीन संगी.। को चेवल पह्नामन में सीमित मानने वाले वे ब्रंथकार बीगा पर पद्मामन की भी स्थिति वयायव नहीं समझ वाले हैं। व्याह्न।

मध्ययम के प्रमुख ग्रन्थकारों के विकृत स्वरों की तालिका

| रामामात्य -                                                                                          | सोमनाथ                                                                                                | व्यं द्रष्टम् स्त्री<br>                       | रावमाला     | पुण्डरीक विद्व<br>रागमंजरी | ड<br>सद्रागचन्द्रोद्य                                                                                           | <b>अ</b> ड्रोवल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लोचन,<br>इदयनारायण-<br>देव      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| कै॰ नि॰<br>ज्यु॰ पे॰ नि॰। सा नि॰<br>सा॰ मां॰<br>ज्यु॰ मे॰ मां॰। अं॰ मां॰<br>ज्यु॰ पे॰ मां॰। अं॰ मां॰ | के० नि०<br>साठ नि०<br>मृदु स<br>तीव्रदि<br>साठ ग०<br>अं० ग०<br>मृदु म<br>ती०तप०म०<br>मृदु प<br>तीव्रप | फै॰ नि<br>फा॰ नि॰<br>सा० ग०<br>अं० गः<br>छ० म० | त्रिव्यवनिव |                            | च०भु ०६०<br>सावाव<br>वंदमक<br>स्वमक<br>प्रवभु व्यक्त<br>स्ववंद्य<br>च०भु व्यक्त<br>केलिक<br>मावित्व<br>स्ववंद्य | पूर्वर की तिर सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि सिंग्सि | वी॰नि॰<br>वी॰व॰नि॰<br>ती॰तम॰नि॰ |

सारिणी में प्रयुक्त सोहेतिक चिड्नों का परिचय—सी० तम=तीवतम, प० म०=चराली मथम, प० ग०= एकातिक, दि० ग०=दिगतिक, पि० ग०=िनातिक, च० खु०=चतुःश्रृति, छ० म०=छु मध्यम, पं० श्रृ०= पञ्चश्रृति, छ० पं०=छतु पंचम, छ० प०=छतु पहुंच, फो०=कोमल, धी०=तीन, धी० त०=सीवतर, पू०=पूर्व ।

प्रस्तुत सारिणी में स्वरों की धैकल्पिक संशाएँ नहीं दिखाई गई हैं।

मारतीय संभीत भी द्वाद-मिक्कत सर-व्यवस्था का अरूप इविहास हमते इस प्रकरण मे देखा । उससे यह सर हुआ कि हमारे क्रियामत संभीत भी सर-व्यवस्था मता-परंपस के हाथ अभिस्क्रत रूस से डुडी हुई है । हाथ ही सम्म यह भी देखा कि उस अविश्वित सीत से क्लिड्ज मित्र एक धारा केंग्ने डाइसान्यों में वह राखी और उससे क्लान्य हुम्मिलाम सुर | हुए मरूपम में की ग्राहुल निकर्ष उससम्ब हुप उनका निम्निल्लित एकर संवर शतकों की उपयोगी होगा:—

- (१) दक्षिण को छोड़ कर सारे भारत में भारत को रसर-व्यवस्था क्रियारत संगीत में अक्षण्ण रही है। दिन्दू मुख्यिम ग्रीणवन अन तक समान कर से उठी अर्थ च्छल भारत में अवताहन करते आए हैं। अिस वाल में प्राप्त की पारा मारा मरात नर्रपण से हुमक् होकर वहने लगी, तभी से कटादिक और शास्त्रकार—ये दो पृथ्यक कोट्यों संगीत नगत् में अस्तित में आई। वो शास्त्रकार में वेमोग-पत्र से दूर होने के नारण करता और कटाव को डंगीट नहीं रख पार और के कार्या करते मार्था मित्र हों रख पार और के कार्या को क्रियों संगीत से विषयीत होने के कारण उत्तरकी उपेशा करते रहे। इस मकार कटा और शास्त्र के बीच की साई बहती गई; किन्तु शास्त्र के पाया होने पर मी कला सरत-वर्षरा पर स्थिय गई। निःस्टेइ कटा-एक में मरात-वर्षरा हो अस्तुल्य रखने का अर्थ हमारे दिन्द-मुख्यम कलागरों को ही है।
- (२) मरत-परंपर से निष्ठित को ऐसी ज्ञास की सारा चडी, जिसमें मरत की हैमामिकी स्वरन्धवारण की वैज्ञानिकता सुरिवत न यह वाई और विस्तृत प्रावदेश ने किया, उस भारा का उद्भव दक्षिण प्रदेश में होने के क्रारण उसका प्रमाय और मचार दिवल में ही अपेकाकृत आर्थक होना स्थामांकिक या। फटस्वस्य इस धारा ने मरत के दक्षिण-यम में बात्त के स्वर्थ-सार्थ के किया की में प्रमावित किया और इस प्रशार प्राचीन तामिन संग्रीत में प्रवित्त हरिकामीजी (वो मरत के पद्माम की मध्यम-मुळैना होने के कारण मरत-यंपरा से इद स्वर से संबद है) की त्राराजित का स्थान सुवारी मेळ ने के किया।

हमारे उपर्युक्त विधानों द्वारा भरत की द्वैमाभिनी स्वर-व्यवस्था की वो पूर्णता और सराता हिद्ध हो सुनी है, उसे यदि अस्ताया आए और मुखारी-मेलं कि स्थान पर शंकराभरण (िस्तायक) वा हर्सकांभोजी (खमाव) की स्थापना की बाए तो बीच के बाल में टरी हुई हमारी श्रवला पुनः जह जाएगी।

हमारे शीवन की यह निवान्त हार्दिक अभिकाषा है कि समस्त मास्त में मस्त प्रणीत हुद्ध शासीय और पूर्व वैशानिक परंपरा का प्रवाह पुनः भवादित हो। हेन्कृत-निर्मित हमारे वर्म और हेन्कृति के सहरा हमारे संगीत में मी प्रनात प्रथापित हो। बीच के सुपा में गंग और पद्मता की वो धारा प्रमृष्ट् २ हो कर बहती रहीं; उन होनी धाराओं का संगम अब हम निराह अन्ताकरण से चाहते हैं। मस्तात् वह रें संगीत के हस अभिनय प्रयागतीर्थ में मास्त के पूर्व, पक्षिम, उत्तर और दक्षिण अवगाहन करते हुए हसर की संस्करी में यावन हों।

## वर्ण, श्रलङ्कार, तान और स्वर-प्रस्तार

वर्ष, अष्टद्वार, तान, और स्वर-मस्तार थे चारों सङ्गीत के विस्तार तथ से सम्ब<sup>न्</sup>रत हैं। सात स्वरी के आधार पर किस प्रकार सङ्गीत की अधार खुष्टि का निर्माण होता है यह समझने के खिए इन चारों का काफ़ी महस्त्र है। इस प्रकरण में इम इन चारों को दुष्ट विस्तार से समझ देनों और विरोध रूप से स्वर-प्रस्तार की गणित-सिद्ध विधि से अवस्तर होंगे। अन्त में, अर्लकार, तान आहि के रस-मायातुकुळ प्रयोग की आवश्यकता दिखा कर पूरे स्वर-प्रस्तार दिखा कार्ये।

संगीत के विस्तार तक्त से सम्बन्धित जो चार परिमाणिक शब्द ऊपर कहे गए है उनमें से 'वर्च' सब से अधिक व्यापक और मीव्यिक है। इसविष्ट सबसे पहले हम वर्च भी ही चर्चा करेंगे।

मरत ने दो प्रकार के वर्ण बताए ई—(१) नाटबोपयोगी वर्ण विनका सम्बन्ध उद्यार-मेद से है और (२)

१. नाट्योपयोगी पाठ्य वर्ण ये हैं---

संगीतोपयोगी वर्षा जिनहा स्तरों को आरोही, अवचेही, स्वामी और रांचरित अवस्था से सम्बन्ध है । संगीतोवयोगी पर्च के डिप्ट मस्त कहते हैं :—

> कारोही चावरोही च स्वाधिसञ्चारिको तथा। वर्षाश्रकार परैते श्रक्तद्वारातदाभयाः॥ बारोहिन्त स्वरा यत्र कारोहीति स मण्यते। वत्र चैवावरोहिन्त सोडवरोहीत संतितः॥ रिस्टस्वरा समाः यत्र स्वाधिवर्णः स संतितः॥ सञ्चरित तथा यत्र स सञ्चारीति संतितः॥

> > (नाव शाव २९।१६-२१)

व्यर्थात् भारोही, सबरोही, स्थायी और सजारी—ये चार वर्ष हैं और व्यर्तहार इनके व्यक्षित रहते हैं। जहाँ वर्षों वा बारोह हो, वहाँ प्रारोही वर्षों, जहाँ जबरोह हो वहाँ बरशोही वर्षों, नहीं सर रबर रियर और सम रहें, वहाँ स्थायी वर्षों और वहाँ सब रहते हैं। सातराज हो ( कहार स्वस्थ-प्रयोग हो ) वर्षों सहारों बनों होते। हैं।

करर में उद्गरण में आरीड़ी और अबरीड़ी कहां तो स्पष्ट ही हैं। स्थानों वर्ग उस किया की कहा बाता है जहां एक ही स्वर पर टहर कर उसका बार-बार जिटीनत उसार किया जाय। सद्यारी वर्ग तन होता है, बन आरोड़ी-अमरीड़ी और स्थानी इन तीनों के सिमिक्स में स्वरी में शहरण दिया जाय, अर्थीत कहीं बच्चा जाय, कहीं उत्तरा जाय और वहीं उद्यार जाय। रन चारों बणों को देखने से यह स्वष्ट होता है कि संबीत की किया मा में बर्ख ज्या कहें। स्पर्ते मा कोई भी मनीन रन चार वर्गों के बाहर नहीं जा रुकता। इन्हीलट हमने वर्ष को संबीत में सर्वभाषक कहा है।

ं अलद्धार को वर्ण के आश्रित कहा गया है अर्यात् वर्ज के आचार पर ही अलद्धार बनते हैं । अलद्धार में स्वर्त की एक निविमत गति या चाल रहती है । 'संगीतरताकार' और 'संगीत गरिवान' में अरद्धार का लवण इत प्रकार दिया है—

> - विशिष्टं वर्णसंदर्भयतं कारं प्रचत्रते । (सं० र० शहार) कतेण स्वरसंदर्भयतं कारं प्रचत्रते । (सं० पा० २२२)

शर्यात्-विशिष्ट वर्ण-संदर्भ को या किशी नियत कम में स्वरों के संदर्भ को प्रालंकार कहते हैं।

जरर के दोनों उदरणों से गई राष्ट्र है कि शहुंकार में एक निश्चित कम से स्वरों की कंपना रहती है। जैसे कि 'सारिय' इस आरोही दुनने के अनुसार मंदि कम से हिराम मान्य इस प्रकार आगे यदते हुए आरोह करें और उसी कम से अबरोह भी मरें तो एक अर्लेसर का रूप पन जायवा। प्रत्येक अर्लेक्टर में आरोद-अवरोह की मति रहने पर भी

स्पर्शत उद्भाव, मनुदाण, स्वरित कौर किरत वे चार वयों हैं ! यहाँ वह उल्लेखनीय है कि नाट्योपयोगी वर्षों का भारत ने स्स के साथ सीचा सन्तरूप बीदा है ! यया—

तत्र हास्यश्कारयोः स्वरितोदाचीः, बोररीद्राद्वभुतेषु ज्यात्तकस्यितै, कृत्ववात्सव्यभयानकेपूरात्तस्वरित-कस्पितैः व्यक्तिवपायमेन इति ।

प्रमान हास-प्रदार के दिए स्वरित भीर उदाण, बीर, री.म. महसूत के लिए बदात भीर कमियत, करवा, बारतक्य, मदागक के लिए बदान, कारित और कमियत—हास प्रकार विभिन्न सुर्सों के लिए वर्षों का बयोग करना पाहिए।

कोई न कोई नयां उसमें प्रधान रहता है; यानी या तो उसके दुकरों में आरोही या अवरोही गति रहेगी, या एक एक सर या पुनरबार होगा वा इन तीनों गतियों का मिश्रम होगा। इसीलिय प्राचीनों ने वारों श्लों के अनुसार अलंशर खा वर्गोक्यण किया है। चाहे तिस वर्षों का अलंशर में प्रचोग हो, किन्तु एक निश्चित कम से स्वरों को संवरना उसमें आर्थर दियों। वर्षों यह प्यान रहे कि अलंशर मा स्वरों थी। ग्रुद्ध विकृत अराया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो वेजक सरों के एक निश्चित क्रम वा स्वेतक है।

भरत और मतङ्ग ने ३३ अलंतर बताए हैं। बाद में साङ्ग देव ने ६१ और अहोउड में ६९ अलंकार कहे हैं। इन सब के नाम और हररूत वा ब्दीरा "प्रणय भारती" के पुष्ट २६३-७० में बिहातु-जन् देख स्कते हैं। अलंतर संशीत में शोभा प्रदान करने बदल कहा गया है। संगीत में अलंकारों की परम श्रावरयकता दिखाते हुए भरत कहते हैं:—

> राशिना रहितेव निशा थिनलेव नदी लढा थिपुप्पेव । अधिभूषितेव कान्ता गीतिरलङ्कारहीना स्यात् ॥ (ना॰ शा॰ २९७५)

सर्यात्—'स्वलंडार' रहित गीति की बही स्रवस्या होती है, जो चन्द्र के विनारसनी, सल के विना नदी, पुरुष के विना खता सीर भवरों के विना कारता की होती है।

इसी प्रसंग में मतब के ये बचन भी उद्भुत करने योग्य हैं :--

तशालङ्कारसन्देन किमुन्त्रते, श्रलङ्कारसन्देन मण्डनमुच्यते । यथा कटककेयूरालङ्कारेख नारीः पुरुषो षा मण्डितः शोभामाबदेन, तथा पतरलङ्कारैः मसन्तादिमिरलंकृता वर्षाभया गीतिर्गानुष्ठांतृषां सुरमाबद्धा भवतीति ।

(बृहद्देशी ए॰ ३४)

यर्णत्—व्यतंत्रार सन्द से वृषा व्यक्तिमाद है। "सर्वहार" द्वारा मयदन कहा जाता है। जैसे कटक, बेयूरादि व्यतंत्रारों द्वारा नारी या पुरुष मयिदन होकर कोमा पाते हैं, उस मकार हन वर्णाश्रित प्रसन्तादि व्यतंत्रारों द्वारा वर्णहत गीति, सायक वीर श्रीता होनों को सलावद होती है।

इन अलंबारा का संगीत में रसभावानुकूछ प्रयोग करना कितना आवश्यक है, इस बारे में हम इस प्रकरण के अन्त में कछ चर्चा करेंगे।

अलंबार के बाद महीं 'तान' को समझ लेना आवश्यक है। तान धार "उन्ह" पातु से बना है जिसका अर्थ है विस्तार का एक सबक सापन है; इसक्य उक्का यह नाम सार्यक है। आज इस अपने संगीत में राग के क्लियार के क्रिए, विवेचता दिसाने के किए तमा नहें नहें स्वर-दचना और स्वर-संवोगी द्वारा गान नादन भी सजावर के जिए तानों का मयोग करते हैं। इस मद्यर तान राग के साम जुड़ी हुई है। जब कोई अलंबार किसी राग के नियमों में बॉड कर मयोग में अच्या जाता है तब वही तान महस्त्रता है। किसी विशेष राग में मुद्रक होने सार्व जुड़ विद्यत राग, आरोह अरोह के नियम हत्यारि के अनुसार ही 'तान' का मयोग किया जाता है। अलंबार में इन सम नियमों के भोई स्थान नहीं रहता। जिस सहार यह कहा गया है कि अलंबार वर्ष के आधित हैं, उसी मकार यह भी कहा जा सकता है कि तान अलंबार के आधित हैं, उसी मकार यह भी कहा जा सकता है कि तान अलंबार के आधित हैं

आज के हमारे संगीत प्रयोग के अनुसार ही हमने ऊपर तान की व्याख्या की है। प्राचीनों ने तान का किस अर्थ में प्रयोग किया है, यह देखना भी यहाँ अस्थानीय न होगा। भरत ने 'तान' राब्द का मूर्स्टना के साथ प्रयोग किया है और इस प्रकार केवल तान को न छेक्ट उन्होंने 'मूर्क्टना-तान' मा निस्तण किया है | दोनों प्रामों में गुरू विख्यकर ८४ औडव-गाडव मुर्च्यना-ताने' उन्होंने बताई है | ,

ह न मृत्युंना-तानों का भरत के कार में क्या और कैश उपयोग होता होगा इसकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक नहीं है, किन्तु हतना तो अवस्य कहा वा कबता है कि मृत्युंना के साथ तान को वोड्कर मरत ने भी तान में कारों के अवस्था-मेद को त्यान दिया है नवींकि भिक-मिक मृत्युंनाओं में भिक-मिक क्यायपाठ वहते हैं। बाब भी तान राग के ताथ चुड़ी होने के कारण उसमें स्तरी के विभिन्न अन्याओं को स्थान रहता है।

थीणा-बाइन में "तान किया" का वर्षन करते समय मरत ने "प्रवेश" और "निग्रह" इन दो परिमापिक शब्दों का प्रवेश किया है। वे कहते हैं:—

द्विचिया नामक्रिया तन्त्र्यां प्रवेशो निमश्रन, वत्र त्रवेशो नामाधरस्वरप्रकर्षायुक्तरामार्द्वाच्च । निमश्रस्यसंस्पर्शः, सध्यमस्यरासंस्पर्शः । (ना. शा. १८)

इस उजारण के हो अर्थ छगाए जाते हैं :--

- (१) शीणा यहत में दो प्रसार की तान किया होता है—१-परेश और १-मिग्रह। प्रवेश किया से यह समझा बाता है कि अधर अर्थात् भीचे याने स्वर का प्रकर्ण किया बाता है, यानी पर्दे पर तार सींच कर उस परें से ऊपर याने स्वर किया आता है और उसी प्रसार उकड़ी भीड़ से नीचे उतराते हुए सर लिए जाते हैं। तीचा या तिवार पर स्व फार सा तिवार पर सा प्रमार अपर बाते हैं। तीचा या तिवार पर स्व फार की ता तानिक्या ग्रहम ही समझी जा सकती है। उदाहरण के तिवर 'या' के वरें पर तार सींच कर 'या' 'शे' 'य' भी दे समस्त उत्तर चन्द्र के प्रसार कर कर बाते हैं। उदाहरण के तिवर 'या' के वरें वर तार सींच कर कि उत्तर निप्त सा सा तिवन कि निर्देश अपात करके उत्तर के कम से 'में 'या' 'दे' 'सा' देसे वर्स लिए बाते हैं। यह सीधी और उन्तरी किया ही 'प्रनेश' है। उसी प्रमार समीर से मी यह किया की जाती है। 'या' के वरें पर अपाता करके 'या' 'गि' 'या' पे व वरते हुए समीट कार निर्देश कर कर दिर एक जी जाती है। 'या' के वरें एक अपाता कर ते कि कमशा नीचे कर किल के वरें हैं। यह पीट किया भी 'प्रनेश' में या वायाी। 'निवार' की किया तन होती है वह 'प्रनेश स्वर स्वर वित की कर सा ती सीच के स्वर सीची उनका स्वर्श में करते हुए 'सीड'' या 'प्रतीह'' का वाता है। वैसे कि 'श' के वरें पर 'या' 'म' के पर मित्र हैं। किया जन होती है। वैसे कि 'श' के वरें पर 'या' 'म' के पर मित्र हैं। किया वाया सीच के सर होते पर 'सीड'' आप 'सिवार के वर 'सिवार कर के पर 'सिवार के अपर सीचा के सर सीच उनका सर्थों न करते हुए सीवी उनकी 'मीड'' हारा ये 'स्वर केने पर ''निवार'' किया होती है। किया वित हैं। के कि 'श' के वरें पर 'या' 'मित्रह'' किया होती है। किया वित हैं। के सिवार के वर के ने पर 'निवार'' किया होती है। किया के सर होते पर 'सिवार'' मित्रहें। किया वित सीच के सर होते पर 'सिवार'' किया सीच के सर होते हुए सीवी उनकी 'मीड'' हारा या 'पर्यार' के बार के वर के या 'निवार'' किया होती हैं।
- ( २ ) मरत के क्षपर उद्भुव वान-संक्यी चयन वा नाट्यशास्त्र में पूर्वार प्रकरण देखने पर कार दिए हुए. अर्थ से मिन्न एक अन्य अर्थ भी उत्तमें सबिदित जान पड़वा है । क्षण्डेना-वानों के पर्यन के साथ ही यह ययन बुझ हुआ होने से उसका निम्निविरित अर्थ प्रकास के अनुरूप प्रवीत होता है ।

<sup>ा</sup> पद्याम में से 'सा', 'शि', 'श' शीर 'नि' क्रमणः इतने स्वर वितित करके प्रारोक सूर्यांना के ४ भेर स्वायं गरे हैं। इस महर ० ४ क = १८वाहत लानें जीर स − छ, ति − प चीर ग नि से तीन कोशियाँ क्रमणः स्वयंक सूर्यांना में से वर्षों करके २-२ कीश्व वालों बनायां गर्यों है चीर इस प्रकार ० ×2 = २१ खोडा स्वर्यांच्यां तालें चर्यी। २००० ने २५ च्यांना में से निकाल कर पादव तालें बनाई पाई हैं जिनकी संख्या ० ×2 = २३ हैं चीर ग नि तथा ति न प की नीरियाँ स्वयंक पूर्यांना में से वर्षों इसके २-२ कोश्व वालें वर्षों हैं, जिनको संख्या ० ×२ = ३० हैं। इस प्रकार युवा जिल्लाक २ १ न १० च २ भू स्युक्त गार्ज नियम्बाम को हुई। पद्याम की १६ चीर मध्यनमाम की २५ कुल निवात कर इस महार सर्भ मुख्यां तालें बनती हैं।

बीणा पर 'वात किया' दो मकार से होती है— प्रवेश और निष्ठ । प्रवेश की निया भी दो प्रकार होती है, एक वो 'क्रम्यस्वरप्रकरी' यानी आरोह हाय और दूबरे 'उत्तरक्वर-अमार्वव' यानी अवरोह हाय । इस्मा अर्थ यह हुआ कि 'मूच्छेना वात' की स्वयंश्वि को बीणा पर विद्व करने के जिय आरोह परि की जिस किया का आक्ष्य अपेश्वित है, उसे ही 'मूच्ये' कहा गया है। इस्मी और 'मूच्ये'। (बीच के ) खर के 'असंस्वरों' को 'निष्ठह' कहते हैं बानी आरोहावरोह की क्षिया में बीच के एक या दो स्वरों को छोड़ देने की किया हो 'निष्ठह' हारा अभिग्रंत है। स्वरों को छोड़ देने की किया हो 'निष्ठह' हारा अभिग्रंत है। स्वरों को छोड़ने की यह किया सर्व्यनतातों में अवरचक होती है।

मरत के 'तान-क्रिया' सम्बन्धी बचन की भी दो व्याख्या हमने करर देखीं, उनमें से किसी का भी 'तान' के उस अर्थ से सीशा समस्य नहीं है जिस अर्थ में आन हम प्रत्यक्ष क्रिया में 'तान' को समस्रते हैं और व्यवहार करते हैं। सतक्ष और शाक्ष्येय ने निन्हें 'कृटवान' कहा है, उन्हें भी यहाँ समस्र लें। कृटवानों को 'व्यवक्रमोण्यारित-स्वार'

भवा स्वार्ध वाहित्य ने बन्ह कुटलार कहा है, उन्हें भा यहां क्षमत हो। कुटलार को स्वर्णनाम्बालस्वरं का वाचार विद्याल के स्वर्णने स्वर्णने में जिल्लान्वरं का क्यांत का प्रयोग के निकित्वर विचित्र के 'स्वर्णनास्त्र में इस्तान के मिलित-दिव विचित्र के 'स्वर्णनास्त्र में कहा गया है। एक, रो, तीन, चार, पाँच, छः या बात स्वर्ण को ठेकर जिंदने विभिन्न कामों में स्वा जा सक्ता है, वे वह स्वर्णनास्त्र के अन्वर्णत वार्ज हैं। स्वर्णनास्त्र के अन्वर्णत वार्ज हैं। स्वर्णनास्त्र के अनुवार स्वर्णनास्त्र के समझने के सायसाय वीवार्णना के वे निवय हैं। इस्त्रिप इस संत्रीत के व्याव्हार्शक होंट के अनुवार स्वर्णनास्त्र के समझने के सायसाय वीवार्णनास्त्र के वे निवय (comules) भी समझ लेंगे वो इस विचित्र के समझन्त्र हैं। कुटलानों को गुणन-विचि 'स्वाकर' आहि अन्वर्णने में इस मकार बताई गई हैं:—

| स्वर संख्या    | प्रस्तार-संख्या              |
|----------------|------------------------------|
| ₹              | ₹×₹=₹                        |
| २              | 9 = 5 × \$                   |
| ₹              | ₹×३=६                        |
| *              | £ X X = £X                   |
| 4              | ₹४×५= <b>१</b> २०            |
| Ę              | <b>₹</b> ₹ο <b>×</b> ξ ≈ ७₹ο |
| t <del>o</del> | ७२० 🗙 ७ - ५०४०               |

कपर इमने देखा कि पूर्व-पूर्व प्रसार-संख्या को उत्तरोत्तर स्वर-संख्या से गुणा देकर स्वर-प्रस्तारों की संख्या निकाली गई है। जैसे २ स्वरों के यदि २ प्रस्तार बनते हैं तो उसके बाद बाली स्वर-संख्या ३ को २ से गुणा करके ३ स्वरों की प्रसार संख्या ३ निकाली गई है और इसी क्रम से सात स्वरों तक आगे वहें हैं।

मस्तार-संस्था निशक्तने की विधि को बीजगणित के अनुसार समझ छेना भी उपयोगी होगा । जिन पाठकों को गणित में विशेष रुचि न हो वे इस अंदा को छोड़कर पू॰ ११९ से पुनः पड़ना प्रास्म्म करें ।

पापाप म स्वर्ध काच नहीं व हेंसे अंदा की छाड़कर पुरु ११९ से पुनः पड़ना प्रारम्भ करें। सीवगणित में किनी निश्चित संख्या की बस्तुओं के permutation (विभिन्न क्रम में उनका रखा खाना) निकारने का मिम्मोन्न निकार निकार

तन्तुसार सत स्त्रों को एक साथ छेने पर प्रस्तार या permutations की संख्या इस प्रकार निकाली जा रुक्ती है :—

```
७ X ( ७ - १ x ७ - २ x ७ - १ x ७ - ४ x ७ - १ x ७ - ६ ) यानी
७ X ६ x ६ x ४ x ३ x २ x १ = ५०४०
```

इस मनार संपूर्व कृत्यान की संख्या ५०४० है। यह अपूर्ण कृत्यान कार्ष्ट अपात साठो स्वर न सेकर सात से कम किसी संख्या में स्वर से तो किर हमें permutation के साथ २ combination को भी सनहाना होगा। यहि सात स्वरों में से केवल दो ही स्वर सेन्द्र हम प्रवास बनाना चाहें तो पहिले यह देखता होगा कि सात स्वरों में से दो दो स्वरों के विवर्त समूह सन सहते हैं। ये समूह हो combination हैं। इनमें स्वरों के कम-परिवर्तन का प्रधन नहीं। दोनी स्वरों के प्रस्केत समूह में दोन्द्रों permutation या खुल्डम-प्रकार बनेंगे। विश्वी मी निश्चित संस्वा में से किसी छोटो संस्वा की बस्तुओं के समुह स्वर्त नेनी, इसके स्वर्ग नीचि लिखा formula है—

क संख्या की बखुओं में से यदि ख संख्या की बखुओं को एक एक बार एक साथ टेना हो तो combinations की संख्या≔

उदाहरण के लिए सात स्वरों में से दो-दो स्वरों के रूमह कितने बनेंगे १

क = ७ ख = २ ∴ कमें से बनने बाले ल के combinations की संख्या =

$$\frac{6 \times (6 - 2 + 1 \text{ तक})}{2 \times 1}$$
  
सनी  $\frac{6 \times 1}{2 \times 1} = 21$ 

इस प्रनार संत रूपों में से दो-दो स्वरों के समूह २१ वन सबते हैं। इसी विदि से बात रूपों के अन्तर्गत सभी संस्थाओं के समृद्र पा combination निकालने से निम्न संस्वार्ट मिळती हैं—

सार है कि सावी सरों को यदि एक साथ ले सेंगे वो एक हो समूद वन सकेंग्र, यदि छः सरों को प्रत्येक पार एक साथ सेंगे वो साद समूद वनेंगे । इसी प्रकार उत्पर के विधानदासार निकासी गई अन्य समूदनीस्या भी समझनी चाहिए । इस रामक सेटना में एक गणिव-सिंद कम है वो नीचे के भारत से सरह होगा ।



करर के 'भाक्त' से सप्ट है कि ६, ५, ४ र उत्पाओं के शब्दों के सब्दों को संस्या हमता १, २, ३ संस्या के सब्दों के लिक्क बयार है । इस दरुक्ता को गणित द्वारा निम्मोक टॅग से समझ वा रुख्या है।

५ लगें के २१ समह बनते हैं और २ स्वरों के भी उतने ही समूह बनते हैं। उत्पर दिए हए फ़ॉरमूला से ५ स्वरों के समह इस प्रकार निकर्लेंगे-

अर्थात

यहाँ ऊपर नीचे की संख्याओं में से ५, ४, ३ की संख्या आपस में कट चाती हैं। इसलिए—

यही रूप दोप रहता है । २ स्वरों के समृद निवाटने में भी यही रूप बनता है । इसीटिए २ और ५ खरों की समृद-संख्या समान है। ५ स्वरों की समूह-संख्या निकालने के लिए ऊपर के क्या मुखे का संक्षित रूप यह बनाया जा सकता है--७ में से ५ को घटा टिया जाए और रोप को ५ के स्थान पर रख दिया जाए । इस प्रकार

$$89 = \frac{3 \times 6}{3 \times 6} = 28$$

इस प्रकार ५ और २ खरों को समूह-संख्या की एकरूपता समझी जा सकती है। उसी रूप से १ और ६ तथा ४ और ३ खरों की समृह संख्या की समानता भी समझ लेनी चाहिए ।

अब बदि क संख्या की वस्तुओं में से ल संख्या को एक साथ टेने पर बनने वाले permutation (व सुकाम-असर ) की संख्या निकालना हो तो, नीचे लिखा पारमूल, लगेगा—

सात स्वरों में से पाँच को प्रत्येक बार एक साथ दिया जाए तो permutation की संख्या

= ७ × ( ७ - १ × ७ - २..... ७ - ५ + १ तक ) अर्थात् ७ × ६ × ५ × ४ × ३ = २५२०

यही प्रस्तार-संख्या एक और प्रकार से भी सिद्ध की जा सकती है और यह यह कि ५ स्ट्रों की कमूह-संख्या की ५ हत्यों की ही प्रस्तार-संख्या से गुणा वर दिया चाए । यथा :--समृह संख्या = २१ प्रस्तार संख्या = १२०

.. द्वल मस्तार संख्या = २१ x १२० = २५२०

सात स्वरों में से विभिन्न संख्या के स्वर-समूहों की कुछ प्रस्तार संख्या इसी प्रकार निकाल कर नीचे की तालिका में दिखाई गई है :--

| स्वर-संख्या | समूह संख्या      | . कुछ प्रस्तार-संख्या            |
|-------------|------------------|----------------------------------|
|             | ь                | <i>0 = \$ \ 0</i>                |
| ; ' l       | ₹₹               | ₹₹×२=४२                          |
|             | ३५<br><b>३</b> ५ | ₹4×६= २१०                        |
| ý 1         | 47<br>78         | 34 X 28 = C80                    |
| <u> </u>    | 6                | २१ × १२० = २५२०<br>७ ×७२० = ५०४० |
| 6           | ₹                | ₹ X 40Y0 = 40Y0                  |

रूर महारा की गणित-विशि और संस्थानमा हमने देखे। वहाँ एक बात व्यान में रातनी चाहिए कि स्वरंग के स्थान-मेंद्र से बी विश्वाला संगति में आती है उसके थिए कर रिष्टी माता-स्व्या में कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो किया तथा कर से किया माता है। यहाँ तो किया तथा कर से मेरी से समूर्य कुटनानों की पढ़ मेरी से समूर्य कुटनानों की संख्या की गुणा देश पिरूप १५० ४५६ = २८२४४० संख्या निक्का है, उसमें स्वर्श की स्थान-किहती से उपनने बाजी विश्यात की भी स्थान है। यहाँ तो हमें सत स्वरंग के अध्यात पर ही प्रसार-विश्वित के समझ लेना है, नवीं के एक बार प्रसार की गणित-पिद प्रक्रिया हमान हो बाने के बाद किया आवश्यक्तातुसार स्थान विकृति हा। प्रयोग अपने आप किया वा सकता है।

मस्तार-संख्या और उसके शात करने की गणित-विधि देख होते के बाद यह प्रस्त होता है कि इन स्वर-प्रस्तारों को बनाते समय कोई निश्चित-क्रम करनाया जा सक्दा है या नहीं है यदि प्रस्तार बनाने का योदा सा भी प्रयत्न किया जाय तो सभी की यह ह्योगा कि किसी एक निश्चत-क्रम के बिना आगे बदना बहुत क्षंत्रन हो जाता है। एक बार को हुए प्रस्तार के रोहराय जाने की भूल होने की पूरी सम्मानन बने पहती है और स्तरों की रुंखा जैसे बदतो जाती है, केते हो पूरे प्रस्तार बनाना असम्मान-का काने ह्याता है। विद्यार्थी स्वयं प्रयोग कर हे यह अनुस्व के रुकते हैं। निश्चित क्रम की इस अनुस्व-सिद्ध क्षाव्यवस्ता की प्यान में पहती हुए नीचे का विवरण बन्दा व्यवशेशी होता।

हम जानते हैं कि एक लिर से कोई उछट-पुरुट प्रकार नहीं बन सकता । उठट-पुरुट फरने के छिए कम से कम दो स्वरों को अपेका होती है। या "कारि" ये दो सर आई हमारे पन है तो इनके आधेह कम को उठट वर धरवीह कम से हम "रिका" यह दूसरा प्रकार बना सकते हैं। इससे आधिक उठट-पुरुट के छिए अब शुंजाहरा नहीं, स्वेशिक हमारे पास दो हो सर हैं और दो सरों या कम दो ही प्रकार का हो सबसा है. इससे अधिक नहीं।

अब इसके आने चलें और ''सारिंग' ये तीन स्तर के लें हो इम पुछ अधिक प्रक्षार बना सकेंगें, क्वोंक एक स्तर वड़ जाने से डकर-पुरुट करने के किए इसार पास अधिक सुंबाइस है। सनते पहले तो इस यही करेंगें कि दो हरों वार्क दो प्रसारों के बाद तीसरा स्वर कोड हेंगें. डैसे—

किन्तु 'र्म देखते हैं कि उहर पुजर के किए अभी भी गुंजारय है। यह उत्तर-पुजर भागे रही प्रकार हो सब्दा है कि सैहे पहले दो बार अर्गतम तर 'म' 'रखा गया है, वैते ही र - र वार हि' 'ता' को अन्य में रखा आद्र | किस्ता में 'रिर रखेंमें हो। इस के र दूर 'जा प्रवेश में की रहें ही का कहा का आद्रोह कम में और दूरवी ता अरादेह कम में रखते हुए हमके काम दि को जोड़कर सामार्ट और नसादि में दो प्रकार वन खायेंगें। उन्हीं तरह बन 'वा' को अन्य देता में रखतो होगा वर 'रि' 'म' इस दो सदी को कमता आदेह और अमरोद कम में रखहर उनके सामने 'रा' 'के अने देता होगा। उत्तरे 'रिताया' और 'गरिका' में दो प्रकार वन वायेंगें। इस प्रकार 'म' 'रि' और 'दा' हम पीनों में सर्ट-पार्टि से अन्त में रखते हुए हम प्रत्येक बार दो दो प्रकार वना सकते हैं और २ X में बुंध द प्रकार तीन स्वर्ग से समेंगें।

तीत लगे के प्रसार में हमने ऊपर देखा कि तीनों स्वर्ध को शरी वारी मे दो दो बार अन्त में रका व्याता है और हमने पहले 'ग', फिर 'शि' और फिर 'शा' को अन्त में रखा । ऐसा मठ. क्यों किया ! इसने क्या हार्ववा होगी है ! यह समझ केने से आगे के समीमतार कार्न का मार्च खुक वायागा !

किसी भी वस्तु के, चाहे बह स्पर हो, किनाई के अब्द हो या और दुख हो, Permutation या स्प्रक्रमनस्तार बनाते समय एक सामान्य नियम ध्यान में रतना पडता है कि वो भी समयी हमारे वास है, उसका अधिक से अधिक अंत मूल कम में कायम ख्लते हुए और रोग अंत के कम को बरलते हुए हमें आगे बदना होता है। कैते कि सारिग'
में हमने दो बार 'ग' को, दो बार 'रि' को और दो बार 'खा' को अन्त में ब्रायन खा और बचे हुए दो-तो करों के
क्रम में परिवर्तन करते गए। किती अंत को ब्रायम स्वना तथी, तक समय है, जब तक कि बचे हुए अंत या क्रम बरलने
है नए-नए प्रसाद यन करने ही। बहीं नए प्रकाद बनने की श्री बाइग समात हुई, वहीं कृपम निष्ट हुए अंत को बरल
हेना पड़ता है। बिते 'सारग' में हम 'ग' 'रि' या 'शा' हो हो से अधिक बार वायम नहीं रत समते क्योंकि उनके
आलावा हो हो करा ही मलेक बार हमारे बात बचते हैं और हो स्वरों के प्रकाद दो से अधिक नहीं वन करने । हर्वाव्य
तीवरी बार पहिं यं मी में से किसी सर को अन्त में वायम रतने वारों तो पुराने सकाद पा ही दोहराना हो जायन।
इस उदाहरण से यह सामान नियम तथा हुआ होगा कि बच तक नए प्रसाद बनने की ग्रीबादा रहे, तबक्क अधिक से
अधिक अंता वा अम क्वायम रास्ता आहए। बोन तसरों के प्रकार में हम एक से अधिक स्वर को प्रायम रास ही नहीं।
सकते वर्गीक कम से पर हो सतता तो हमें उद्धावन्य इसने के लिए चाहिए हो । वन स्वरों में से लिया वह जायन ता
पक्ष से अधिक स्वरों के सराम सा बा सकता है।

अधिक से अधिक अंग्र नायम रखने का नियम हमने समझ खिया। अब प्रश्न यह होता है कि पहुंचे निन्सा अंग्र मामम रखा बाय और बाद में कीन सा। 'आरिस' के प्रखार बनाते समय हमने दाहिनी और से कामम रखना ग्राह किया या यानी दाईनी और साथ अर्थ का स्वता र 'त' उसके बाद 'हं? और हिए 'हां, हुत कम से हरों को ज्ञावन रखा या। विद्या कम क्या सब रबर-प्रखारों में भी अपनाना होगा अर्थान् हाहिनी और के स्वतों को य्यासम्प्रय गृत्यम रखते हुए याई और के से स्वतों को कम पहन्चे बना होगा। प्रश्न हो कक्षत है कि हाहिनी और से ही की शृत्यम रखता हुत हिया बाय, वार्षी और से को नहीं ? इसका उत्तर यही है कि स्वतों का आरोह-कम पहने नामम रखा बाय और अवधेह-कम माद में कामच वार्ष है है हि स्वतों का आरोह-कम पहने नाम रखा हो है हा हिन्द वार कारोह- कम को एक एक्पम रखना है तो हाहिनी और से ही नामम रखना हुत है ता है हि स्वतं का आरोह- कम से एक एक्पम रखना है तो हाहिनी और से ही नामम रखना होगा, और कम परिवर्तन बाई और से आराम होगा।

इस प्रकार हमने तीन सामान्य नियम समझ लिए जो संक्षेत्र में ये हैं :--

१--जिदने भी अंश को कायम रखते हुए शेष अंश को बदल कर नए प्रस्तार बनाए वा सकेँ उतने अंश को कृत्यम रखना होगा।

२---जहाँ तक हो सके पहले खरों वा आरोह कम रस्तना होना और बाद में अवरोह कम ।

२---दूसरे नियम के आधार पर ही प्रस्तारों को लिखते समय दाहिनी ओर के अंश को पहले भायम रखना होगा ।

कपर के तीन नियमों के आधार पर तीन स्वरों के प्रस्तार बनाने का कम तो इमने समझ किया । उसी प्रकार ४,५,६ और ७ स्वरों के प्रस्तार बनाने की क्रांमक विधि भी समझ र्खें ।

'सारिताम'— ये ४ खर जब हमारे पास होंगे वब चीच कर यानी 'म' को इस ६ बार मायम रख सकेंगे, क्यों कि उसके खाला हमारे पास ३ वस वजाते हैं बीर उन तीन क्यों के हम ६ मनार बना सकते हैं। इसका धार्म यह कुआ कि 'म' को छापम रखते हुए सारित के ६ मनार हमें उसके घूर जोड़ देने हैं। ६ से अर्थक बार हम 'म' को मायम रखते हुए सारित के ६ मनार हमें के अर्थक मनार नहीं बना सकते। उसके बार 'मारितम' में ते दाहिनी ओर से यूनर कर सार्थ के अर्थक मनार नहीं बना सकते। उसके बार 'मारितम' में ते दाहिनी ओर से यूनर करते 'सारितम' के ६ मनार उसके पर के नी इस मनार उसके पर के नी इस मनार उसके पर के नी इस मनार उसके पूर्व के नी इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार उसके पूर्व कोड़ हैंगे। इस मनार प्राप्त इस ६-६ मनार अपने का स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के सार्य के स्वर्ण के स्वर्ण के सार्य के सार्य के स्वर्ण के सार्य के सार्य के स्वर्ण के सार्य के सार्य के सार्य के स्वर्ण के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के

'सारिगमप'—इन ५ स्वंधे के प्रस्तार कारते सक्य इन प्रत्येक सार को वाधी-वाधी से २४ बार झायन रख उन्हेंने मंगीकि हरेक बार बचे हुए ४ राग्ने से इन २४ नये प्रकार बना सकते हैं। इस्ता अर्थ यह हुमा कि प्रमुसे 'व', 'म', 'ग', 'रि' और 'सा' इन ५ स्वंसे को कायन रख कर वचे हुए ४-४ स्वर्ध के २४ प्रकार हमें भित्र कार्यों।

सारिगमपथ'—में ६ स्तर छेका जब इस चर्तेंगे तब प्रत्येक इसर कम से १२० वार आयम रख सकेंगे यानी कम से इनमें से एक-एक स्वर को १२० बार कत्यम स्वते हुए वचे हुए ५ स्वरों के १२० प्रकार उर्त सायम स्वते हुए कर के पूर्व जोड़ देंगे। इस प्रकार ६ बार इस नवेन्नये १२० प्रकार बना ककेंगे और कुछ प्रकार १२० ४६० वन जावेंगे।

'सारिगमपघनि'—इन ७ लरों का मलार करते कमय प्रत्येक स्वर को वारी-वारी से ७२० मार झावम रख सर्कोंगे, वर्षोंकि वचे हुए ६ रहों के ७२० मकार बना कर इन उसके पूर्व बोड़ करेंगे ! इक मक्तर ७ वार एक-एक स्वर की झावम रखते हुए ७२० मकार बन सर्केने और कुछ ७१० ×७=५०४० मुद्धार चेनेंगे !

इस प्रकार इमने स्यूळ रूप से ७ सरों तक के प्रस्तार बनाने की विधि और कम को सपन्न दिया । इस विधि में हमने प्रत्येक स्वर-समृद्द में से दाईनो ओर के पहले एक स्वर को कायम रखने की बन्त हो। समझ हो। किना स्वरो की संख्या जर र से आगे वद वाती है तन दाहिनी ओर के पहले स्वर के अश्रवा बुख और स्वर भी श्रवम रखे जाने हैं। र स्वरों में तो डाहिनी ओर का फेवल पहला हो स्वर जायन रह रूपना है. क्वोंज बचे हुए र स्वरों में से किसी को भी हम कायन नहीं रख सकी : उनका उल्ड-एल्ड तो करना ही पड़ता है। किन्त बन हमारे पास ४ स्वर होते हैं। तब हाहिसी ओर से पहला ह्वर तो हम ६ बार बायम रहों ने ही किन्तु उसके साथ-साथ बचे हुए १ स्वरी के जो ६ प्रकार बोहे बायेंगे अनमें भी प्रत्येह स्वर २-२ वार टाहिनी ओर रहेगा । वैसे-'म' को कायम रखते हुए जर हम सारिय के हू प्रवार उसके पहुंचे यानी उसके बार ओर जोड़ेंगे तब २ बार 'ग', २ बार 'रि' और २ बार 'सा', 'म' के पास बार ओर रहेंगे। यानी २-२ बार में स्वर भी सायम रहेंगे। उसी प्रकार ५ स्वर के प्रस्तार में दाईनी ओर से पहला स्वर खड़ों २४ वार कायम रहेगा वहाँ उसके ठीक बाह ओर बाला स्वर ६ वार कायन रहेगा, क्योंकि ४ खरों के प्रकार में अखिम स्वर ह धार ही कायम रह सकता है। उदाहरण के लिए यदि हमने 'व' को दाई ओर कायम रखा है तो उसके पास ही ताड़ ओर से दूसरे नंबर पर ६ बार 'म', ६ बार 'ग', ६ बार 'रि' और ६ बार 'सा' छायम गईंगे। उसके बाद बाहिनी और से तीसरे नेंगर पर ६ प्रकारों के प्रत्येक समूह में बचे हुए ३ स्वरों में से प्रत्येक स्वर २-२ वा ध्वायन रहेगा। सारिगमय का हो उदाहरण फिर से लें तो यह फदना होणा कि वाहिनी ओर से पहले नंबर पर २४ बार '4', दूसरे नंबर पर ६ बार कपदाः 'म', 'ग', 'रि', 'सा' और तीसरे नंबर पर बचे हुए ३ स्वरी में है प्रत्येक स्वर २-२ बार कायम रहेगा। इसे मत्तव रूप से समझने के लिए नियार्थी आगे चल कर दिये हुए ५ हरते के मस्तर को देन लें। उसने पूरी सक्ता हो बायगी। उसी प्रकार ६ स्वरों के प्रस्तार में दाई और से पहला स्वर १२० वार, इसरा स्वर ६४ वार सीसरा स्वर ६ वार और बाक्ती बचे हुए स्वरों में से प्रत्येक स्वर २-२ बार फायन रहेंगे। ७ स्वरों के प्रस्तार में दाहिनी ओर से परसा स्वर ७२० बार, दूसरा स्वर १२० बार, तीसरा स्वर २४ बार, चीया स्वर ६ बार और बाडी बचे हुए १ स्वरों में से प्रात्केत हार २-२ बार झायम रहेंगे।

अर तक हमने यह समस दिया कि किस बम और विकि से स्टॉर के महार फरव्या से बनाए या जवने हैं। अब बादि इम कियों भी संख्या के हरतें वा कोई एक अहात-शिरोध निवादना वार्ड बानी कीचे वम मे पूरे महार न बना कर यह बीच में से कोई सा भी सहार बनाना लाई तो उठके किए क्या टेंग असनान होगा उठके। अग्रय सहे कियों एक महार की कम्मनंत्रया बानना चाहि तो करता होगा ? आग्रय-स्पों में ये हो प्रवार के प्रवार चट करने के किए "साय-मेर" के आबार वर महोदिष्ट विभि बचाई गई है। 'बारे उसे कहते हैं, वब कि प्रस्ता की संक्या कात से और उत्तक्ष हरूरा मान्य करना हो। उदाहरण के लिए "कारियम" इन चार क्यों के मूनस्य का वेईवर्ष मधार क्या बनेगा ! इह प्रकार के प्रश्न को 'नष्ट' कहा जाता है । 'उद्दिष्ट' उसे कहते हैं, जब कि प्रस्तार का स्वस्त आत हो, किन्तु उसकी संख्या अत करने के लिए 'वेह् प्रविधि' का उपयोग होगा । 'लाउन्होंने 'का अवाराय्त गामित्र ने कि कि प्रसार अत करने के लिए 'वेह प्रविधि' का उपयोग होगा । 'लाउन्होंने 'का आप तो 'केवल गणित का प्रमानतार है हाम आएगा । उससे संबीत के प्रस्तक प्रयोग की होंट से कोई ठोस बात विद्याचित्र के हाम वहीं करोगी । इसिक्ट ए समें प्रसार नात्र कि अपने । इसिक्ट ए समें प्रसार नात्र के स्वाप की को हाम वहीं करोगी । इसिक्ट ए समें प्रसार नात्र के स्वाप की को वार 'खाउड़ में 'हि कि सम कि मानि कि स्वाप नी के का स्वाप की कि प्रसार की कि 'खाउड़ में 'ह स्वाप की कि प्रसार की कि 'खाउड़ में 'ह स्वाप की कि प्रसार की हि कि सा रहे हैं । उसी के आपार पर 'विदिष्ट' को समझा के लिए परिक्र हो प्रसार के लिए हम की हि का सा रहे हैं । उसी के आपार पर 'विदिष्ट' को समझा बहुत सरक हो जाया । सुपमता के लिए हम समस रू. १, ४, ४, ६, ६ और ७ हरों की हि की और अवेह स्वस्त संवप्त हम सा विद्य की विधि की विधि की सा स्वाप तमझ हों।

२ स्वर-हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि दो स्वरों को क्रमशः आरोह और अवरोह कम में रखने से दो ही

प्रस्तार वनते हैं । इसलिए पहला प्रकार आरोही और दूसरा अवरोही होगा ।

> १) प् (२ <del>- ४</del>

यहाँ मागफ र आवा और रोष र बचा। इसका यह अर्थ हुआ कि दूसरे वर्ग के बाद यानी तीसरे वर्ग में ५ की संख्या था स्थात है। यदि रोप हुछ न घचता तब तो मागफ के अनुसाद दूसरे वर्ग में ही इमारी संख्या रहती, किन्तु र रोप पचा है, इनकिए ५ को तीघरे समूह में स्थान लिखेगा। "स्तारिग" इन तीन रत्यों के मूख कहा को दाई और से तिनने पर तीमा स्वर्ग को दाई और पर हिलोग एंच की संख्या तीनरे वर्ग में होने से "सा" को दाई और पर ख्रायान मिछ वायाना। रोप वर्ष हुए दो स्वर्ग ई "रि ग"। मसार में इनेक कम जानने के स्थिप यह समझना होगा कि दो स्थि के प्रसाद में है हमें यहाँ पहण चाहिए या दूसरा। इसे जानने का बदुत ही सरस दें गयह है कि यह देख के कि प्रस्तुत संख्या प्रम है था जियान हो तो हो सर्थों के प्रसाद में से पहला ही रहेशा और पर्य हमा हो तो दूसरा प्रसाद रहेगा। वर्दि में आरोशी और दूसरे में अपरोही कम पहला है, यह इस जानने ही हैं। इमारी प्रसाद संख्या ५ विवन है, इसकिए पिशा आरोशी कम में रहीं और पीच्या काला पर है, यह इस जानने ही हैं। इमारी प्रसाद संख्या ५ विवन है, इसकिए पिशा आरोशी कम में रहीं और पीच्या काला पर है, यह इस जानने ही हैं।

अब हमें Y, Y, E और ७ व्हारों के प्रस्तार की 'नव्ह' विधि को देशना है। उत्तर २ स्वरों के प्रस्तार में 'वर्ग' शत करने को निषम बताय है, उसी का आगे बड़ी संख्या के स्वरमस्तारों में भी उपयोग होगा। इसकिए विस्तार अब से हम पूरा मीरा न देते हुए प्रत्येक प्रस्तार में 'नव्ह' के शत के किये उपयोगी गणिव-विधि के क्रिमिक सोशानी का निर्देश देकर एकरफ उदाहरण देते हुए आगे बड़ चाएँगी।'

इस प्रसंता में ऊपर फ. ३२० पर दिया हुमा विवस्य विवादी च्यात में रखें क्वोंकि दाई मोर से पहिली दूसरी मादि संक्या के स्वर जितनी बार जिस मरतार में क्षावम रहते हैं, उसके श्रनुसार हो ये सोपान वने हैं ।

४ स्वरों के प्रस्तार :- १ ल सोपान-प्रस्तुत सख्या की ६ से माग हैं !

र स सोगन-सेव को र से भाग हैं। ..

है रा सोपान—सस्या सम है या विषय, यह देखकर तदनुसार दोग दो स्वरों का अगरोही या आरोडी कम सर्वे ।

चदाहर्या--प्रव 'सारिगम' ना १९ वा मस्तार क्या होगा १ उ० स्वरी का गुलक्षम = सारिगम

६)१९(३ मागुल्ज ३ है और शेप १ है।

१८

∴ मुळक्रम में से दौई ओर से चीधा त्यार मंचार में पहेला स्थान वारण। यानी ×××सा। अब रोव १ को २ से भाग रेने पर भागपळ ० हो आता है। . स्थों के मूल्यम में कोई परिवर्तन नहीं आएस। यानी दौई ओर से पहिला त्यर 'का' के यूर्व आएमा—××म सा। अत्र तेष त्यर हैं 'रिग', हमारी सल्या वियम है। े वे आरोह कम में १डेंसे। इस प्रतार पिरायसा' का प्रतान नता।

'नए विभि' में एक बात करेंच प्यान में रखनी चाहिए और वह यह कि स्वर्ध के मुखरम को कहा सामने रखना होगा, क्यों कि उस के निना प्रस्तार कानाना अक्सव है और मुक्कम में से जिस किस स्वर को प्रस्तार में स्थान मिखता खाए, उसे तुरस वारते जाएँ, क्योंकि होन स्वर्ध का क्रम देखना ही किर आमिश्व कर खाता है। जिस स्वर को प्रस्तार में स्थान मिल सुका है, वह किर मुक्कम में गिनाई में कमी नहीं आना चाहिए। ऊपर इसी कम से 'सारिशन' के मुख्यम को शिना गाम है।

प स्वरो के पस्तार—१ का कोपान—प्रस्तुतसक्या को २४ से माग दें।

२ रा सोपान-शेप को ६ से मान दें।

र स सोपान---नीप को र से भाव दें।

४ या सोशन—सख्या सम है या विषय यह देख लें ।
 सदाहरसा—सारियमप का ७८ वा प्रस्तार ।

२४)७८(३ : चीये वर्ग में सख्या का स्थान है।

.'. X X X X ₹ ₹ ' \* ' \* '

रोत ६ है, स्त्रांत्रप्र ६ से माग देने पर मागन्तर १ आया, रोत कुछ नहीं। ; रार्ट्स ओर से पहिला स्त्रर ही 'हि' के दूर्व स्थान पायमा। x x x पहि। तीर कुछ नहीं बचा है, इस्त्रिय ६ को ही पुत्र २ से माग देने पर ६ मागन्त्र कायना, तत्तुकार यहाँ और से बोक्स स्वर पानी 'स्त्र' प्रतास नियान पायमा। x x सपि । सल्यासम है. अस सेप पाप' का अन्तरोह कम परेणा और 'पमायमिं' यह मलास कैनेता।

5 स्वरों के प्रस्तार---१ ला सोशन-सच्या को १२० से माय दें।

२ रा सोतन-को को २४ से भाग दें।

रे रा सोपान-रोप को ६ से माग दें।

४ था सोजन—रोप को २ से माग दें । ५ वों सोजन—सख्या सम है या विषम, यह देख हाँ ।

१५ स

खदाहरण-सारिगमवध का २१९ वॉ प्रकार ।

१२०) २२१ (१ वॉर्ड ओर से वसरे स्वर को मस्तार में पहिला स्थान रहेगा ।

172 : x x x x x x 1

अत २४) १०९ (४ दाँई ओर से पाँचवें स्वर को प्रस्तार में 'प' के पूर्व स्थान मिलेगा !

<u>१६</u> :. x x x x सा प ।

अन ६) १३ (२ : मूळ नम से तीनरे स्वर को छेना है। X X xगसाप। अन ग्रेप केनड १२ १ है जिसे २ से मान देने पर सून्य ही मानक आएगा। : सई ओर से पहिला स्वर ही लेंगे। X xपपरापा। संख्या विवस है, : (रिस' का आयेह-रूम

रहेशा बानी 'रिमधगसार' यह प्रस्तार जनेगा । ७ स्वरों के प्रस्तार—१ ज सोधान—प्रस्तत संख्या को ७३० से भाग दें ।

२ स क्षेत्रन—क्षेप को १२० से मता है।

१ रासोगन—शेपको २४ से भाग दें।

४ था सोबान—शेष को ६ से माग दें।

५ वॉ सोपान—रोप को २ से मान दें।

६ ठा सोगान--संख्या सम है या निपम यह देख लें।

**चदाहरण—**सारिगमपथनि का ७७७ वाँ प्रस्तार ।

७२०) ७७७ ( : मूछ कम में ते दूसरे स्वर को देना होगा— x x x x x x प । अप्र ७२० । ५७ ( ० : मूलकम में ते पहिला स्वर हो ते ।

५७ X X X X A निष ।

भव २४) ५७ (२ 👶 मूळकम में से तो प्रस्तर छेता होगा ! 🗙 🗙 🗴 गनिष्र !

अत्र ६) 🥄 (१ ∴ मुळ क्रम में से दूसरा स्त्रर लेंगे। 🗙 🗙 अमगतिध ।

Ę,

अत २) रू (१ ... मुड कम में से बुक्य शार लें। x x सिमानिय। आ संख्या विषय है, इसलिय 'साप' कारोह-कम में संदेश। सारसिमानिय।

'नष्ट' को शत करने की निर्भि के अञ्चल हो 'अदृष्ट' को भी हल किया जा सकता है । हो, 'जिदृष्ट' में हमें माग देने की बजाब गुणा करना होगा । एक उदाहरण से यह बात समझ में आ खारगी ।

मान लें कि हमें ऊपर बनाए हुए संपूर्ण प्रसार सापरियमितन की संख्या हात करना है। मूलकम है सारियमध्यति ।

अप प्रस्तार में दाई ओर से प्रत्येक स्वर को लेते हुए मुक्कम में उद्युत स्थान जॉन्वते चलें । संदेष में इस विधि को इस प्रकार दिखाया जा राज्या है :---

| मस्तार में दाई ओर से खरों का कम                                              | म्ब्कम (दाएँ से वार्ये)                                 | श्रस्तार-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पहिला घ<br>दूरवा नि<br>तीडरा ग<br>चीपा म<br>परिचाँ दि<br>छठाँ प<br>सातवाँ सा | दूसम<br>पहिला<br>जेसम<br>दूसम<br>दूसम<br>पहिला<br>पहिला | \$\times \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdo |

कपर राष्ट्र है कि 'नार' को जात करने के किए जित जुकार हम प्रशुत रंख्या को क्षमग्रा मान' देते हैं, उसी कम से 'विष्यु' को जात करने के किये गुणा देना होता है। जातार के स्वां को सीई कोर से देवाते हुए मुख्यम में उनका विजय हैं। प्रश्नात मिले, उनके अञ्चल स्वां की निवित्त रूप्या से बनने वार्क मलारों के 'वर्ग में देव्या के प्रश्ना में दूर्य है। इस्ता में प्रश्ना में क्षा में किया को ग्राम के देवा है। प्रश्ना बदाहरण में ग्रुष्क स्वात स्वर हैं। प्रश्नार में बई ओर से देवा सर्प र' मुख्यम में दूर्य है। इस्ता कि प्रश्न अपनी से बहुत की स्वतार में बई ओर से देवा सर्प र' मुख्यम में दूर्य है। इस्ता कि प्रश्न अपनी स्वार्थ में साता हो सुका है; ...प्रश्न X2 = घर के संख्या ने किये के स्वर्ध में से ही। किये पूर्ण में मिले किया। अपने से ही स्वर्ध मुख्य में मिले किया। अपने से ही स्वर्ध मुख्य में मिले हैं। अता १२० वार्ज पहिले वर्ग में ही हमारी संख्या मिले 'वर्ग की मिलाई में किया। किये पहिला ही है। अता १२० वार्ज पहिले हमने पर मातारों वार्ग भी प्रश्ना में मिले किया। किये साम पर मातार किया। किया। किये से मी 'प्रश्ना में मिले के किये समा 'प्रशास का स्वर्ध में साम से कीर एक स्वर रह आते से सिक किये में मिलां स्वर्ध में साम से की प्रशास किया। है की किये में मिलां स्वर्ध में साम के साम है की हमारे किया। है किये किया। मिलां स्वर्ध में साम किया। साम के हमार किया। विश्व साम है साम के हमार किया। विश्व साम किया का स्वर्ध में साम किया। किया किया के किये साम हिस्ता स्वर्ध है की स्वर्ध में मिलां स्वर्ध में हमारे स्वर्ध में साम किया। साम की साम की साम की हमार की साम की हमार विश्व के किये स्वर्ध में महत्व साम की साम की साम की साम की हमार की हमारे साम की हमार की साम की हमार की हमारे किया। साम की हमार की हमार की हमार की हमार की हमारे किया। हमार की हमार की हमारे साम की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार की हमार

अर 'खण्डमेर' दिला कर गणित विभि के इस स्वीरे को हम छनात करेंगे । खण्डमेर इस प्रकार है :--

| t<br>स | Ř | •<br>ग | •<br>#     | 4  | ų   | fi          |
|--------|---|--------|------------|----|-----|-------------|
| 1      | ŧ | ₹      | ٩          | ξ¥ | 120 | <b>७</b> २० |
|        |   | Y      | <b>१</b> २ | Yć | ₹60 | ţvr•        |
|        |   |        | 16         | ७२ | 11. | २१६•        |
|        |   |        |            | "  | YC• | ₹८८•        |
|        |   |        | `          |    | ۲., | 1600        |
|        |   |        | -          |    |     | ४१२•        |

इस राज्डमेद के बारे में निम्नोक बार्वे ध्यान में रलनी चाहिएँ:--

- (१) इसे निभिन्न संख्या के कारों के प्रस्तारों में बनने बाले 'बगी' के आबार पर ही बनाया गता है।
- (२) उपर भी पाँक में बाई से दाई ओर के पाने क्यों भी संज्या के चंत्रक हैं और उससे नीचे भी ओर के जाने 'क्रसार-मां' के चंत्रक हैं। बेते र स्वर भा एक ही प्रस्तार हेता है। इसक्य पहिले जाने के नीचे और कोई साना नहीं है। दो स्वर्धे के प्रस्तार के दो वर्ष होते हैं, अका उत्तर से नीचे को दो जाने हैं। तीन हराये के प्रसार में तीन वर्षों के चंत्रक तीन जाने हैं। इसी क्रम से आगे पानों की संस्वा नीचे खात यक बराई गई है।
- ( दे ) जपर से नीचे की ओर रानों में किसी गई रहनाएं अलेक 'प्रसार-मं' के अला जे प्रसार संस्ता के दिसाती है। यदि साम हो गए महि से सार अर राने के मार कर तानों में साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम काम के साम के साम के साम के साम के साम के

( ४ ) नोचे की ओर के सभी खानों में खिली हुई मस्तारसंघण को आई ओर की तरफ तिरही रेखा के साथ २ बोहते चर्ले तो प्रत्येक संघ्या के खरों की कुल प्रतारसंघ्या मिल जाएगी।

"खण्डमेन" पर नष्ट और उद्दिए बात करने की बिनि दो एकं उदाहरणों से सप्ट हो जाएगी। पहिले 'नए' को छे हीं । मान में 'धारिमाम' दन ५ स्वरी का १०९ मीं प्रकार निकारना है। सन से पहले ऊपर की पीक में चारे से दारे पॉवर्ने खाने तक गिन हों। अब मोने की ओर उस खाने में चिद्ध कर हों ( प्राल की माण में श्रीटक या कंकड़ डाल हों ), जिस भी प्रसार-संस्था हमारी प्रस्तुत संस्था के सर से अधिक निकट हो। इसी प्रकार बांदें और बदते हुए उत्पर से मीने प्रत्येक पीकि में ऐसे साने को चिद्धत करें बिस से प इन्हें खाने तक बहुंच कर कुंख खानों की प्रसार-संस्थाओं का बोड़ १०९ वन जाए। इस प्रकार निम्निलिखत रानों में चिन्ह लगेंगे :—

बोएँ से बाँएँ पहिली पंक्ति में खानों की क्रम संख्या - ५-४-३-१-१

कपर से नीचे की और चिन्हित खानों की ब्रम-संद्या— ५ - ३ - १ - १ - १

अब स्वर्ध का मूह-कम है—कारिमान । चिन्दत सानों की कम-कंक्या के अनुशर इन क्वरों का कम नैता देने से प्रसार का सक्त्य वन बाएमा नथा—दाई और से पहल चिन्दत साना धौंचाँ है, ∴ मूल कम ना दाँए से और धौंचता तथा प्रसार में गई और कंक्यमम रदेया। × x x x सा। दाई और से दूसरे खाने के नीचे बीसरा साना चिन्दित है - ∴ x x x मा, तेष सभी खानों में पहिला खाना हो चिन्दत है, अक रोप स्वर्ध का मूल कम हो अपम रहिमा—पिरमाया पह प्रसार करेगा।

अब 'डांह्रण' विशि का एक उदास्था के हों। मान हों 'कावकमरेता' इस मत्तार की संस्था शत करना है। सबसे पहले हसरों ना गुरू कम किस हों — 'कारिस्तारण'। अब सब्योक के उत्तर की बीक में और से दीए उठे साने तक मिन हों। अब मत्तार में दाँए हो और भी और वहते हुए जरक स्तर पा मुख्यकन में प्रमिक्त स्थान देखते बाएँ और तहतुतार लाजनेस में दाँए हे औए भी और वहते हुए जरक स्तर में भी की और के खानों में जिस्ह सानते बाएँ, अन्त में चिन्दित खानों की मत्तार-संख्या को बोड़ हों। महत्ता उदाहरण में निमार्चित्त खानों में चिन्ह पहुँचे।

खएडमेर में बौएँ से दाएँ सानों की कम-संख्या- ६-५-४-३-२-१

eॉo से बीए कम संस्था—

. . . . . . .

बिन्दित हानों की कंम संख्या उपर से नीचे की धोर-४-४-४-१-१-१

चिन्हित खानों डी स्तार-संस्था—

360+02+82+0+0+**\$**=**X**Y\$

त्यस के भीरे से स्वरमत्याद बनावे नो झीनड़ विशेष और किसी भी देख्या का मत्याद अथवा प्रात्ताद की हांच्या बात करने का देव स्वष्ट हुए होगे। संगीत के प्रत्यंत प्रयोग की दृष्टि से पहोदिष की गांगत विशे का उठका प्रदार नही है, बिता सरस्प्रदाद की प्रतिक विशे का। दन बानते हैं कि असंबाद के आपाद पर तान करती है नमीकि असंस्प्रद रखों की शांमक गति बताता है और तान उस झिकि गति को या के निवसानुताद उदक्शोव में जाने से चन्यी है। इस होटे से स्वरम्पताद की भी तान-किया के आधारमूब दुक्हों के रूप में समझा या सकता है। उदाहरण के किए 'आगरि' यह स्वरम्पताद किसी भी ताम के निवसानुवाद तान का रूप के उदता है। वस्ताय में निविद्ध रिस्स, गरस, इस्तरि इकड़ों की तान बनाई या सकती है। कार लिखे टंग से स्वर-प्रातार बनाने की स्वरूप विधि विवाधियों को समझ में आ जान से तान-विकार की वार्ष में भी तो स्वर-प्रातार के इनडें व्यास्थान उपयोग में सात है। इसतार का यह टंग वचा में या जाने से विवार का अनन्त मण्डार हुम हम सावाया विकार को को की विवार का अनन्त मण्डार हुम हम सावाया विकास को के कि स्वराद के अनन्त मण्डार हुम हम सावाया विकास को के इस कि सावाया के स्वरूप के स्वर्ण के स्वरूप के स्वर्ण के स्वरूप के स्वर्ण के स्वरूप मार्थ के सिक्स मार्थ के सिक्स के स्वरूप मार्थ के सिक्स के स्वरूप के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स

इस प्रवृत्त में एक पत्ना समाण हो आती है, जिन्सा यहाँ उल्लेख अस्यानीय न होगा। एक बार अखिल अंगाल संगीत की नेताल के संस्थारक और स्थालक माननीय सक भूमिनत अभीत में मान नित्र और पूरवार गुरुरेय पंच विद्या हिमार की के अन्यन्य भक्त भीमान बादू भूमिन हुण्या थीय ( वाष्ट्रसिया धार, नष्टकचा ) के निज्ञास स्थान पर माहूम सितार नजाज इमार हुण्या होने हुए दिन सितार नजाज इमार हुण्या होने हुण्या कि पुत्र चिन मिलान सितार नजाज इमार हुण्या होने हुण्या चिन सितार नजाज इमार हुण्या होने हुण्या चिन सितार नजाज इमार हुण्या होने हुण्या । उस समय विद्यास क्षा की प्रवृत्त के हुण्या आप । उस समय विद्यास क्षा की प्रवृत्त कोई माह हुण्या । उस समय विद्यास क्षा की प्रवृत्त कोई प्रवृत्त कोई माह विद्यास करते हुए कि विद्यास करते हुण्या के प्रवृत्त के सात का प्रवृत्त के प्रवृत्त की पर प्रवृत्त के स्था की स्था की सात करते हुण्या होने विद्यास करते हुण्या के अञ्चल स्था की प्रवृत्त के स्था के अञ्चल स्था के अञ्चल दिन जिल्ला की तिस्का के स्थान विद्यास करते हैं। स्था के अञ्चल विद्यास करते हैं। स्था के स्थान के अञ्चल विद्यास कि विद्यास करते हैं। स्था के स्थान के अञ्चल विद्यास कि विद्यास के स्थान की स्थान की स्थान हिंग स्थान है। सह बहुन स्थान के स्थान विश्वास विश्वास की सितार की स्थान के स्थान विद्यास है। सह बहुन स्थान के सुनल विद्यास कि सितार हों। स्थान के सुनल विद्यास कि सितार हों। सह बहुन स्थान के सुनल विद्यास विश्वास की सितार की सुनल की सुनल की सुनल की सुनल की सुनल की सुनल की सुनल की सुनल की सुनल की सुनल हों।

स्वर-प्रस्तार के आधार पर स्वरं। के उटट पुटट प्रधोग द्वारा की निविधता उपकाई जाती है, तहतू स्वरंग का अवस्था मेद, उनका अध्याखन्मेद, स्थान-मेद, उन्चत्त-मेद, क्षाकु-आदि प्रयोग-मेद दत्यादि अनेक सत्यों से राग को राज्या जाता है, मांव उपज्यायां जाता है और रस का आर्थिमांव किया जाता है। जो छोग रस के दन उपादानों की उपेक्षा करके केवछ ब्राज्यमेव के प्रयोग को ही धर्वत्य मान कर जीवन विचा देते हैं, वे राज्यस्थित के येचित रह जाते हैं और अर्थाहान स्वर-प्रस्तार में हुने रहकर संगीत के आनन्द के स्वयं भी अकृते रहते हैं और ओराओं को मी अकृत रखते हैं।

इस प्रकरण में हमने विरोध रूप से प्रसार-तरण की चर्चा की। उपसंशार में यह विरोध रूप से पुतः उस्तेषानीय है कि गणित- सिक्ष प्रसारों का राग के नियमानुक्, और सम्भवानुक्त उपयोग ही अपेक्षित है। अन्यापा कोरे गणित के अनुसार यदि स्वर प्रसार को क्रमार गोने कजाने हमें, तो मीरत और यान्त्रक रार पोकना की ही सार्छ होनी और भगीत से अनुसार यदि स्वर प्रसार गोने कजाने हमें तो प्रक और शान की उसकी हो तर ही सार्चा हो एक और शान की उपयोगित को मार्चा को विषयोग कमी मूर्ल नहीं । एक और शान की उपयोगित को मार्चा के अनुसार कर सार्वा हो सदनी है, यह इस देख चुके हैं 1. व.गें. हाथ राशित गाँव और विश्व त्यर राजायी दिखाने में केवल गोन की वीवारी, उल्लायुल्ड फिरने में कण्य मार्चा की अर्थ हुछ अंग में भागत कर की निर्माद होती नहीं दिया है। वस मानक की लागी का प्रयोग क्रमा जाता है, तर चुछ अंग में भागतक रह की निर्माद होती नहीं दियाने देखें हैं | किन्तु रूप रागी की साम्याक्ति के लिए जातन अपोगो नहीं है | इस्तिय राग करणा नाहिए। को ग्राणिवन है वे इस रूप में उनमा उपयोग कर मी रहे हैं, किन्तु

आजरूठ रन प्रस्तारों से उनी हुई तानों को ओर ही अपिक शुक्षय हो गण है। इस अनग्रंट प्रश्नेत के लिए सर्वादा उनिमा ब्यूल आवस्तक है, क्षांकि सभी थार्ग में एक ही तरह से हुनशित को तानों वा उक्कोग होने के कारण आज जनता जन पर इसे गर्के की कसत्त करने वागी है और पेदे सशीत से आवन्त्रण दोश उनके प्रति हिंच और आनर्थण रोती वा रही है। इस मसद्व में 'प्रमान्नारती' का स्वतन अनाव हृद्य में है।

नीचे बातों स्तरीं के सभी सनूर्वी यानी Combinations के प्रस्तार यानी Petinuvations (ज्युक्तम प्रकार) दिए बा रहे हैं। इन्हें देराने से ऊपर समझाई हुई गणित विधि अभिक स्तर हो जायगी और समझ प्रस्ता केन को एक ही इत्ति में देग्य जाना सम्मय होगा।

आगे दिये हुए स्वर प्रसारों में सक्या देने का जो कम राग गया है उसे पाठक अवस्य व्यान में रखें। श्रसारां के बर्ग के अनुकार निम्नृष्टिस्त कम से स्टाय टी क्ट्रें है।

| કવા <b>લ અનુ</b> ના | र निम्नाञ्चल क्रम संस्थादा ॰२ इ.।                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वर सङ्ग           | वर्ग के अनुसार प्रस्तार सख्या                                                                                                   |
| ٧                   | ६, १२, १८, २४<br>२४, ४४, ७२, ६६, १२०                                                                                            |
| ų                   | २४, ४८, ७२, ६६, १२०                                                                                                             |
| Ę                   | र४, ४८, ७२, ६६, १२०, दूसरी गर इसी क्रम से १२० पूरे होने पर २४०, तीवरो बार ३६०,<br>नौधी नार ४८०, पाँचवी बार ६०० और छडी बार ७२० । |
| to to               | धरः तक ६ दारी वे मलार के आतुवा, उसी क्रम से हूचरे ७२० पूरे होने पर १४४०, पिर<br>२६६०, पिर २८८०, पिर ३६००, पिर ४२२० और पिर ५०४०। |
|                     | २१६०, पिर २८८०, फिर ३६००, पिर ४३२० और पिर ५०४०।                                                                                 |

ध्यरान्तरस्वरप्रस्तार ( चार खरों के )—( १ ) सारियम, रिसायम, सागरिम, गरारिम, रियहाम, गरिशाम<sup>र</sup>, कारिमग, रिसामग, सामरिंग, मलारिंग, रिमलाग, मरिसाग, १२ लागमरि, गलामरि, सामगरि, मलागरि, गमलारि, मयसारि र , रिगमसा, गरिमसा, रिमगसा, मरियसा, गमरिसा, मगरिसार . (२) सारिगप, रिसागप, सागरिप, गसारिप, रिगसाप, गरिसाप<sup>र</sup>, सारिपण, रिसापण, सापरिण, पतारिण, रिपसाण, परिसाण<sup>०२</sup>, सागपरि, गसापरि, सापगरि, पसागरि, गपसारि पासारि , रिगपसा, गरिपसा, श्विमसा, परिगसा, गपरिसा, पगरिमा र . (३) सारिगध, रिसागध, सागरिध, गसारिध, रिगसाध, गरिसाध<sup>द</sup>, स्नारिधम, रिसाधम, साधरिम, धसारिम, रिधसाम, धरिसाग भे सागधरि, गसाधरि, साधगरि, धसागरि, गधसारि, धगसारि , रिगधसा, गरिधसा, रिधमसा, धरिगक्षा, गर्धारेक्षा, धगरिक्षा<sup>२४</sup>. (४) सारिगनि, रिसागनि, सागरिनि, गर्सारिनि, रिगसानि, गरिसानि<sup>र</sup>, सारितिम, रिसानिम, सानिरिम, निसारिम, रिनिसाम, निरिसाम, सार्थनिर, ममानिरि, सानिगरि, निसार्परि, ्यनिसारि, निगसारि १८, स्मिनिसा, गरिनिसा, रिनियसा, निरियसा, यनिरिसा, निगरिसार ५, (५) सारिमार, रिसामन, सामारेप, मसारेप, रिमसाप, मरिसाप, सारोपम, रिसापम, सारोरम पसारिम, रिपसाम, परिसाम, १३ सामगरि, मसापरि, सापमरि, पसामरि, मपसारि, पमसारि, १८ रिमशसा, मरिपसा, रिपमसा, परिमसा, मपरिसा पमरिता<sup>२४</sup>, (६) सारिमध, रिसामघ, सामरिय, मसारिय, रिमसाध, मरिसाघ, सारिधम, रिसाधम, साधरिम, घसारिम, रियसाम, घरिसाम, १२ सामधरि, मनाबरि, साधमरि, घसामरि, मनसारि, धमनारि<sup>५८</sup>, रिमधसा, मरिवर्सा, रिथमसा, मरिमसा, मधरिसा, धमरिसा.२४ (७) सारिमनि, रिसामनि, सामरिनि, मसारिनि, रिमानि, मरिसानि, सारिनिम, रिसानिम, सानिरिम, निसारिम, रिनिसाम, निरिसाम, र सामिनिरि, मजानिरि, सानिमरि, निसांगरि, मनिसारि निमसारि, १८ रिमनिसा, मरिनिसा, रिनिमसा, निरिमसा, मनिरिसा, निमरिसा, भिनरिसा, सारिषध, रिसापन, सावरिष, पसारिन, रिपलान, परिसान, कारिषप, रिसायन, सावरिप, धसारिन, रिधारान, धरिसाप \*\*, सावधरि, पर्साधरि, सावपरि, धसापरि, पपसारि, धपसारि , रिवधसा, परिधसा, रिधपसा, धरिवसा, परिस्सा, धपरिसा (९) सारिपनि, रिसापनि, सापरिनि, पक्षारिनि, रिपसानि, परिसानि, सारिनिप, रिसानिय, सानिरिप, निसारिप, रिनिसाप, निरिसाप रे, सापनिरि, पसानिरि, सानिपरि, निसापरि, पनिसारि, निपसारि रे, रिपनिसा, परिनिसा, रिनिपसा, निरिपसा, पनिरिसा, निपरिसा,<sup>२४</sup> (१०) सारिबनि, रिसायनि, साथरिनि, धसारिनि, रियसानि घरिसानि, सारिनिन, रिसानिन, सानिरिन, निसारिन, रिनिसाय, निरिसान १२, सानिरि, धसानिरि, सानिमरि, निसाबरि, धनिसारि, नियसारि<sup>९८</sup>, रिवनिसा, धरिनिसा, रिनिवसा, निरिवसा, वृतिरिसा, निगरिसा<sup>२४</sup>, (११) सागम, गसाम, सामाप, मसागर, मससाय, मनसाय, संग्रापन, गसायम, सायगम, प्रसायम, गपसाम, पगसाम, १२ सामपन, मसापन, सापमन, पसामन, मरसान, पमसान १८, गमससा, मनपसा, पनससा, पनससा, मयगरा, पमगसा. २४ (१२) सागमत्र, गसामत्र, सामगत्र, मसागत्र, गमसात्र, मगसात्र, सागपम, गसापम, साधान, धसानम, गथसाम, धगसाम, र सामका, मसाका, साधान, धसामा, मधसान, धमसान, धमसान, प्रमासन, मगदरा, गथमला, ध्यानला, मथगसा, भमगसा,<sup>२४</sup> (१३) सागमनि, गसामनि, सामगनि, मसागनि, गमसानि, मगस्ति, सार्गनम, गसानिम, सानिगम, निसागम, गनिसाम, निरासाम, र सामिग, मसानिय, सानिगय, निरामग, मनिराग, निमराग<sup>४</sup>, गमनिरा, मगनिरा, गनिमसा, निगमसा, मनिगसा, निमगसा, <sup>२४</sup> मदगरिघ, पमगरिषा रे४ रियमध्यः गरिमधप. रिमरध्य. मरियधप. र.मरिधप. मगरिधप. रिंगधर्मप. शरिधमप. रिधगमप. धरित्रास्य. गधरिमय. धगरिमप. धरिमसप्. रिमधाराप. मरिधर,प. रिधमाप. मधरिगप. धमरिगप. गम वरियः मगधरिय. रुधमरिय. धगमरिष. सवगरिय. धमगरिप,<sup>४८</sup> रिगयधम. गरिवधम. परिगधम, रिपगधम. गपरिधम. पगरिधम. गरिधपम. धरिग्रथम. रिगधपम. रिधगपम. गधरिपम. धगरिपम. रिपधगम, परिध्यगम. घरियगम. पथरिंगम. धपरिगम. गपधरिम. रिधपगम. पगधरिम. गधपरिम. धरापरिम. पधगरिम. धपगरिम, <sup>७२</sup> रिगपधम, मरिषधग. रिपमवग. परिमध्या. मप दिथग. प्रमस्थिग, रिमघपग. मरिधपरा. धरिमपग, रिधमपग, शवशिपार. धमःरियसः रिपधमरा, परिचारग. रिश्यमग्र. घरिषमग. पथरिमग. धपरिमग. मपधरिग. पमधरिग. मवपरिग. धमपरिंग. पद्यमस्ति. घपमरिंग, <sup>९६</sup> गमपचरि. मगपधरि. गपमधरि. पगमवरि. मपाधरि. प्रमाधरि. गमधपरि. मगभपरि. गधमपरि. मधगपरि, धरामग्रहि. धमगगरी, गपथमरि. परस्मिति. राधपमरि. धगपमरि. पधासि. धपरामरि. मपधगरि, पमभगरि, म्भवनरि, धम्पगरि, वधमगरि, धवमगरि, १९० ) रिगमवनि, गरिमपनि. रिसगपनि. मरिगपनि, गमरिपनि. रिरापमनि. दरिगमनि. मगरिपनि. शरियमनि. रिपरामनि. गपरिमनि. पगरिमनि. रिध्यक्रसि. मरिपगनि. रियमगनि. परिमगनि, मपरिगनि. प्रमुख्यानि. रामपरिनि. मगपरिनि. म्प्यारिनि, रिमगनिप. मरिग्निप. गप्मरिनि. पगमरिनि. पमगरिनि,<sup>२४</sup> रिगमनिय, शरिसनिप. निगरिमप. र मरिनिप. मगरिनिए. रिगनिमय, श्वीरिनिमय, शनिरिमप. रिमनिगप. रिनिगमप. निरिगमप, मरिनिगप. रिनिमयप, गनिमरिष. निरिमगप. मनिरिगप. निमरिगप. गमनि स्प. मानिरिप. निगमरिय. मनिगरिप, रिगनिपम. निमगरिप, ४८ रिगपनिम. गरिपनिम, रिपगनिम. परिगतिम. रूपरिनिम, पारिनिम. गरिनियम. रिनियपम. निरिगपम, निर्श्यम. रिपनिगम. परिनिगम, रिनियः म, निरिपगम. शनिरिषम. निपगरिम."र रिमपनिग. पनिसाम, निपरिग्रस. निरापरिशः. प नगरिम, र.पनिरिम.∙ पर निरिम्न । रानियरिम. निरिमपग, मरिपनिग. मरिनियग. रिनिमपग्न. रिपमनिग. परिमनिय. मपरिनिगः. प्रमरिनिगः. रिमनियग. मपनिरिग. मनिरिपग. पनिरिमग्रः निषरिमगः निमरिपग. रिवनिमग, परिनिमग. रिनिएमगः विरिष्मग. ग्रथमनिरि. पगमनिरि. पमनिरिग. मनिपरिग. निमप्रसाः दक्षिमरिंग. विदमरिंग,<sup>६६</sup> । मद्दिरि. मगपनिरि. मनिशपरि. निमयपरि. गप मिर. मपगनिरि. प्रमगनिरि. मगनिपरि. गनिमपरि. निगमपरि. र.मनि९रि. (समपग्रीर निषगमरि. मपनिगरि, पमनिगरि. मनिषगरि, पगनिर्मार. गनिपमरि. पनिममरि, निगपमरि. मगरियनि. यमरिशन, (१८) शिमधनि, गरिमधनि, रिमगध्नि, मंद्रगधनः पनिमगरि, निपमगरि, १२° मरिष्यनिः रिमधगनि. रिधमयनि. धर्यासमिन, रगधमनि. गरिधमनि, रिधगमनि, धरिगमनि. यधरिम न. धगमर्शिन. मधगरिन, धमारिन, १४ घरिमगनि, गमचरिनि, मग्धरिनि. रुधमर्शिन, मचरिंगनि. धमरिंग नि. मगरिनिध, रिग्रानिसंघ. करितिमधः रिनिगमय. मरिगनिध. रमरिनिध. रिगमनिध. गरिमनिध. रिमगनिधः मनिशिध. निमरिगध, रिट्मिग्ध, निरिमग्ध, मरिनिगध. निरिगमध. गनिरिसध. निगरिमघ. रिमनिगध, गरियनिम. रिध्य निम. हिम्मदिष,<sup>४८</sup> स्मिटनिम, मनिगरिष्ट, नि गमस्डि. गमनिश्घ. मगनिरिध. गनिमरिध, र निरिधम. निगरिधम. गरिनिषम, रिनियधम, निरिगधम, धरिकतम. राषरितिम. धगरिनिम. रिगनिधम,

द्वितीय खराड (क्रियागत)

## राग विहागड़ा

व्यारोहावरोह—नि तास मधिन तांनि घ, निष – प, धग– मगरि – सा। अधवा—नि सागमपध निष – प, गमपनिसानिव, निष – प, पम, पग, मगरि – सा।

वाति-वाडव-संपूर्ण ।

प्रह्—विहान अंग दिखाते समय निपाद और खमान अंग दिखाते समय गान्धार ।

ष्यंश — विद्याग अंग की अभिव्यक्ति के लिए ग्राप्यार और लगाज अंग के लिए कोमड निपार । अन्य सर अरागामी ।

न्यास— पंचम ।

अपन्यास-गान्धार ।

विन्यास—मध्य पटन ।

मुख्य द्यंग-गमपथित् - ध - प, गमग रि - सा ।

समय---रात्रि के प्रथम प्रदर का अन्त ।

रस—श्रहार ।

भाव-क्षोपकथन, आत्मनिवेदन ।

प्रकृति-सध्य - धीरा ।

#### विशेष विवरण

यह राग विशाग में गमनपानित्य — प, इस समान की तान की मिजने से और विशाग के नियमी में दूछ सरा परिवर्णन करने से विशागड़ा कहजाता है। दिहाग के अमरोह में कराम पैनत का समुद्धा साग होता है और अगरोह में भी ये हो सार हुई कर से जाते हैं, किन्तु उन्हों कराम पैनत को इस गाम में अनदोह करते समय बुध देर ता ह काम कर क्रमता: यहूज और पंचम पर सुराम किया बाता है। यथा निश्च में को — मि - पाप, तथा गा - शिन का, किया क्रमता: यहूज और पंचम पर सुराम किया बाता है। यथा किया निश्च में को — मि - पाप, तथा गा - शिन का, किया क्षमता: यहूज और पंचम पर सुराम किया बाता है। यथा किया निश्च है उन्हों कापोद में भी अल्ट मात्रा में कराय पैयत का मदीन किया जाता है, हिरोशन पैनत का। करार बताई हुई रामाव ही तान में को पैया आगरेंद्र यस्ते समय गाफ नाफ हम्याया गया है और देसा ही पैनत का प्रमोग हमने जातत है, जो विहान से हते हुम इस्ता है।

पात क्याना प्याप्त कार प्याप्त हा प्रवार पात पात कार के तिया है। किन्तु कोनल निवार का प्रमोग वर्षात मात्रा हुए स्वाप्त में तील म्याप्त का प्रमोग केवल हूने मर के तिया होता है। किन्तु कोनल निवार का प्रमोग का तिया होता है। वेता इसमें कमी नहीं में होता है। पम् - गमग, इस प्रकार विद्याप के उन्हें में केवल होते मर को ही तील मन्यत का होता । वंदम पर कहते समय मुद्द करते में अपना पानु के उन्हें में केवल होते मर को ही तील मन्यत का प्रयोग होता।

इसका प्रचलित रागस्य निम्नोक्त है—

प त्रिसागागारि – सा, तिसागमप, गमगरि – सा, तिसामनर मनस्यदिप – प, मनस्यि संविष – प – परिष – प, मनस्तिनीतिष – प, नसर्गरि – सा ! कुछ गुणीजन उत्तरांग को प - ध निध - प, इस किया का जरान पूर्वांग में रि - ग म ग - रि - सा, से

देते हैं। वेवन हतनी ही मात्रा में आरोह में ऋपम चैवन का प्रभान होता है, अधिक नहीं। सोमर निपाद की खमान अंग की किया हफकी रामवाची है, क्योंकि यह किया दिहाग से हसे अख्य बनाती है। कैसा परिले कह आप हैं. चैवन ऋपम को अवरोह में सम्माना. यह भी इसे निहास से मिन्नल देता है।

बचा पाइट कह आप. है, पंचव ऋपम का अनशह में हमता, यह मी इस । उद्वाग से भिन्तल देता हैं। यह प्यान रखा जाय कि रिहागड़ा दो समी के मिश्रण से बनता है—रिहाग और खमाज । विद्वाग की अभित्यक्ति मान्यर को अंदार देने से होगी और समाज की अभित्यक्ति पैवत सहित कोमज नियार के प्रयोग से होगी। बिससे सम की अभित्यति होती हो, उसी मा अंदार मानता सम्तित है।

## राग विहागड़ा

### मुक्त श्रालाप

थ 🔅 नि यनि सारे – रिसा, सा – निसा – निसारि – रिमा – रिनि सा, पनि – पनि ग – निसारि – रिसा, सा – गरिसा– ष • • • ऽन ऽरे, षऽ न • ऽष • ॰ ० ० ० रे • ,ष • ऽन • ० ऽष • ०,ए ऽष न रेऽ

ति नि – सागरिसा – , सिनु – गरिसा – , नि, सन् , प्रस्ति नि, सासान – गरिसा – । रेड • थन रेड, रे• ऽषन रेड, ध न ट, घन रेड, घ• न • ४ घन रेडा गि

र - प्याप्त १८, ६० - द्रियं तर ८, घन रेड, घ० न० थ० न० ऽघन रेडी निसा सा मगरिसा सा (२) सा-,गरिरिन् - गरि-सा-,गरिस्-,गरिन् -, सागरि - सा-,

रे 5, यन यन ऽ पन ऽ रे 5, यन यन ऽ इस ने रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन रे 5, यन

**७** विद्वित स्वरों का धनके के साथ उचार होगा ।

र पहिले दो धातापों में भीर सातदे में क्याब के सपरों को लेकर बालापवारी का दंग दिवादा गया है। यह दंग हरेक दशल में या पद में लिया जा सकल है।

नि पसारि गरिनु घुपु-, पुनिसाग - गरिसा-, पुनिसाग - गरि-सा-, सारिनुसा- ग-गरि-सा-, धन धनरे ड.रे...डधनरे ड.रे. . . डघनडरेड, घ॰न . डघ॰न.ड रेडधनड रेड.

च • • न ऽरे •, ध•न• ऽरेऽ, रे• • ऽथन •, धन ऽरे, धन ऽथन रे • ऽ• •ऽ •, धन,

पू सा, पू ग - रि - सा। घन, घन ऽ • ऽरे।

नि सा प प की (१) रिसा - ग - मग, गरि-सा, विरिधानिसाय - पम - पय - रि-सो, सी-पु पृति ग प्यातिस्मानिस्य प्र यु-यु,युक्तिसन-सि-स, मगरि-स, स्थि-सानि-नि-नि-प्यप्य-युन्य-य-

® निसा निप्प पुप्प मार्थिता । गरि – सा, रिन्दे=सा ना पुति =िनु=पुष्प – पूग – रि – सा।

संग्ना रिस्मियम् गम् (Y) हिन्निसंग-मगप-मयग-रि-सः, निसागमप-मप-ग

ाम गमपम प्रतिहागिरिया मु ्रिया ग मप – सागमप – मग – रिताहगिरिया – नि्षुपु – पाग – रि−सा।

पथ प न प न नि सि न म पर्म स साम्याद पथन्थ - प, प्राप्त स - स - स - सि - सा, स्था - मन - पर - मूर - प, समा स्थान

<sup>🕆</sup> यहाँ से से वर आगे पंचम पर रुवने के जो चार हुवने हैं उन्हें किए बांच की है खेश होता.

```
(8)
```

पर्सा निसागनपथ नि घ - प, धे मे - प गे - म ग - रि सा ।

म पथमपत्रक्षं प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प्रमुव प

प च म प पसां • • • • • पसां सा थ − प, सानिरिसासा मगपनन पमत्रगर निरिष्य पथनि, ध − प, साग गम मन पथ धनि, ध − प, साग गम

म प पक्षां ─ पि ग मद विष धन्षि - प, साग = सागन - साग - साग - साग - साग - साग - साग - साग - साग - साग - साग - साग - साग

(७) सा – गरिसा – , साग – रि – सा, सारिनुसा – गरिसा – , निरिसारिनुसा – गरिसा – , एसिनु आ ऽपन रेऽ, प • ऽन ऽरे, घ • न • ऽपनेरेऽ, घ • • • न • ऽ घनरेऽ, प • •

निृिष्का गरिका - ,ग – म रि – ग ग रि क्ष,म मृग ग गरि – क्ष,निृक्ता साग मृग ग गरि क्ष,ि रे⊸ – सारिनिृष्का न • • घनरे ऽ,घऽ• न ऽ • घनरे,घ • • न • • ऽ रे,घ• न • घ • • न • रे,घऽऽ • न • •

सा नि नि धू मगगरि गरिरेक्षा सा, पुक्त निकास मग गरि गरिरेक्षा – सा, रिरेक्षा — सा सामानि नि सा पूमा गरि गरि रिक्षा ध•न• ध•न• रे, घन धु•न ध• न•ध•न• ऽरे, ध•• न घ•• न रे• घ•न•ध•न •

ातुसाप = पमग = गरिसा=। रे, घ∙ न ऽधनरेऽघन रेऽ।

प सांगित रिम मंग पदम प सां (८) निसामगप – पंच दिंच – प, ममगैग – वपम मं – स्वयं प – च नि्ध – प, प्यथन – म प ग – गगरि – सा।

्षां ' स्रं (९) रिरिका}नेसानानशं — व सर्ति घ - व, धम - वन - पन - घन दि घ - व, धम - वन - सगरम स्रं क्षां क्षां पन दि घ - व, धम - सन - रि - सन । सा गम प नि प (१०) श्रिसागम प नि №००००० प्रसं, बुस्समम्बद्धिष – प नि - प सं, समिरिक्षा—मगयम

र्स स्मागपनम - एमन अथव - नि - प स्तं, साहिन्ति सिसासा नगगपनम् घरप नि - प स्तं, साहिन्ताग - पश्मप्र सा नि - प सं, साहिन्ति पश्मप्त सं - निर्दां, सो हिन्सिनं नि - प प दिप - प सं, सं

सारि<sup>'</sup> निघघप ग धम – पग – मगरि – सा, सानिघप म गरि – सा।

गं रिंिन घ प म ग (११) भुतायमपनिर्हार्य—रिं-सं-नि-घ-प-म ग-रि-सा, गमरवनि घ−प, घग-मग-रि-सा।

### मक्त तान

पिसिद्धा मगरेशानिस्स, सारिनेस गमगरि दिसा । <u>प्रयान पृति प्रय</u>म्य सारिन्स समरिशित्स । सारिन्स प्राप्त स्वित्स मगरेशानिस्स । दिसान्स मारिस्स मारिस सारिस्स प्रयान स्वित्स मारिस्स स्वार्थित पृत् मुस्लिस सारिस्सित्स । मारिस्स स्वार्थित पृत् मुस्लिस सारिस्सित्स । मारिस्स स्वार्थित प्रयान स्वार्थित प्रयान स्वार्थित प्रयान स्वार्थित प्रयान स्वार्थित । स्वार्थित विद्यान प्रवित्स स्वार्थित । स्वार्थित विद्यान स्वार्थित । स्वार्थित विद्यान स्वार्थित । स्वार्थित विद्यान स्वार्थित । स्वार्थित विद्यान स्वार्थित । स्वार्थित विद्यान स्वार्थित । स्वार्थित विद्यान स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित । स्वर्थित । स्वर्यंत । स्वर्थित । स्वर्थित । स्वर्थित । स्वर्यंत । स्वर्थित 
( 🗧 )

# राग विहागडा

बड़ा ख्याल

### ताल – विलम्बित एकताल

गोस

स्यायी—ए धन धन रे मेरा खाल लाड लडोना मीता अंतरा—बारो री इन दुवियन को जिन नाहिन समकायो चाको मान ।।

|                                                                 | ₹                                 | प्रयो                                                     |                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ×                                                               | •                                 | ,                                                         | 4                                  |                           |
|                                                                 |                                   |                                                           |                                    |                           |
| • .                                                             | ,                                 |                                                           | <b>११</b>                          |                           |
|                                                                 |                                   | म<br>- गम्पथ<br>ऽ ए•••                                    | सिं<br>नि्घप-<br>• घनऽ             | - प - घग - पम<br>ऽघऽ••ऽ•न |
| ×                                                               | ٠.                                | 4                                                         | l.                                 |                           |
| मपग गरि<br>रे••ऽऽ ••ऽऽ                                          | सा                                | सा ग<br>ग्रा रि <u>ति-सा मग-</u> पम-<br>वेड• •ऽ• रा•ऽ ••ऽ | मप ग                               | प<br>-गगम-ग               |
| ₹                                                               | •                                 | ोंड• <u>•ड•</u> रा•ड ••ड                                  | হ 2 • • ছে                         | ऽछछा•ऽ•                   |
| • ग्रानि<br>गप प<br>निसंरि'सानिसानि<br>ड • ऽ ल<br>हो • • • ना • | ,ध<br> <br>  नि्ध,पघप,म्पम्       | रि<br>गमग-मव्ध                                            | १<br> स्रो<br>  न्धिप →            | ~प=धग-पम                  |
| ड • ५० डा•••ना•                                                 | •••                               | मी॰ • इ • त •                                             | • ध न <b>ऽ</b>                     | ऽधड• •ऽ•न                 |
| ,                                                               |                                   |                                                           | 1                                  | 1                         |
|                                                                 |                                   | र्वस                                                      |                                    |                           |
| ×<br>सां प<br>पप सां<br>यारी री                                 | रिं<br>नि – सो नि सो<br>इंड • न • | निसां -<br>ऽऽ••ऽ                                          | प स्रो स्रो<br>स्रोरि' निस्रो नि - | सो<br>sss •               |

| ॰<br>ध<br>नि               | -नि सां-रि'सारि'सां<br>ऽय •ऽ• न • • | नि संनि भ निध<br>को •• ••      | श<br>प्रथम्य<br>•••• ऽ ऽ ऽ | १<br>पध्यगणम<br>वि••न•• | मणग-गम<br>ना. • ऽ हि ऽ              |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| ×                          | ه                                   |                                | •                          | t                       |                                     |
| मन्- धमप-<br>न • ऽ • • • ऽ | पुष गम पुध गम                       | मप ग                           | गरि ~ - ~<br>••            | सा<br>यो                | गारिनिसा सीरि'निसी<br>या• •• मो• •• |
| •                          | 3                                   |                                | *                          | 3                       |                                     |
| नि<br>मा                   | निर्सानि धन्धि पथ                   | प ग्रम् सम म —<br>• ••• न• • ऽ | — समक्ष<br>ऽ ए•••          | सी<br>निधप-<br>•घनऽ     | -प-धग-पम<br>ऽधऽ••ऽ•न                |

|                  |                    |               | `                        | < /           |            |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
|                  |                    |               |                          | १३            |            |                    |               |
| नि ध             | qq                 | नि – धनि      | चपप<br>••• ऽ ऽ ऽ         | ग<br> <br>  प | प भ        | - <del>П</del> П   | -<br>गम       |
| ম •              | 2 2 2              | - 5           | 5 2 2 2                  | के            | £1 • 2 2 : | s s                | z • •         |
| ×                |                    |               |                          | ų.            |            |                    |               |
| ग                | !<br>! मग          | पध            | ्षा<br>ही• ऽऽऽ           | स्रा          | निसां      | ् सिं<br>नि – ध नि | सारि निसा -   |
| ŧ                | ह∙                 | ਹੀ∙           | ंही•sss<br>i             | ·             | 555        | नेऽ•क              | मे • • • s    |
|                  | _                  | -             |                          | <b>?</b> ₹    |            |                    |               |
| ध<br>नि          | ध - पप -           | ष – निनि –    | भ - पप -<br>मा ६ •• ऽ    | गम            | न्धि -     | व - क्य -          | गप - गम       |
| ù                | . 2 2              | कऽ ह्यो ऽ     | <br> मा इ <b>••</b> इ    | ••            | न प्या∙ऽ   | र्ग S •• S         | •• ऽ पग       |
| •                |                    |               | ×                        | न्तरा         |            |                    |               |
|                  |                    |               |                          | .461          |            |                    |               |
| •                |                    |               |                          | ₹             |            |                    |               |
|                  |                    |               | ,                        | पध्यभ -       | गम<br>स•   | ग                  | पथपप —        |
|                  |                    |               | 1                        | आ•गे∙ ऽ       | स∙         | a a                | य•र• <b>ऽ</b> |
|                  | 1                  | l             | } !                      |               |            |                    | _             |
| ×                | सा                 |               |                          | ·<br>I        | 1          | ч !                |               |
| सां              | नि – घनि           | सोरि'निसां    | निघ                      | पनिधनि        | पध्यप -    | नुसा               | गम्           |
| के               | को ऽ∙ग             | स•य•          | বিঘ                      | गे •••        |            | हाँ ∙              | री न          |
|                  |                    |               | ą                        | 3             |            |                    |               |
| र्ग-रि'निसां सां | स्त्री<br>नि – धनि | <br>संदि'निसं | नि - भगप -<br>चे ऽ ••• ऽ | फानिनि        | नि भएर गम् | न्धिपप             | पथ-मग-ग-म-    |
| वेड• •• ली।<br>• | म ऽत•              | क∙र∙          | चे ऽ ••• ऽ               | त्मा•न        | गुमा•• •न  | • प्या री• ऽ       | ••5••5957     |
| •                |                    |               |                          |               |            |                    |               |

# राग विहागड़ा

# स्यान—विसम्वित त्रितास

गीत

स्थायी-प्य प्यारी पग हीले होले घर, ऐसो पग स्थर पायल बाले, हों रो हडोलो नेक मेरो कहो। मान !

श्चन्तरा—जागे सब बर के लोग, सब जागे, हाँ री नवेली मत कर ये तू मान गुमान ॥

# स्थायी

|                |        |                | ,                     |                      |                      |                    |                         |
|----------------|--------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|                |        |                | ₹₹                    | _  <br>s             | - गमगथ<br><br>S ए••• | नि्धपध<br>•प्या•री | मन - गम<br>ं<br>•• ऽ पग |
| ×              |        |                | 4                     |                      |                      |                    |                         |
| ग<br>ही        | s      | प<br>श         | н {                   | नि <u>र</u>          | घ  <br>हे            | मग  <br>•• = = = = | भ - पमम -<br>• S ••• S  |
| •              |        |                | ₹                     | ₹                    |                      |                    |                         |
| प<br>ग<br>ही   | ₹<br>• | सा             | <u>नि</u> सा<br>• ऽऽऽ | रिनि - सा -<br>घ•ऽ•ऽ | सा                   | पधपप<br>ऐ•सी•      | ग म<br>प •              |
| •              | l      | <b>{</b>       | ~ (                   | <b>→</b> !           |                      | ı                  |                         |
| ^ <sub>_</sub> | 1      |                | , ۹                   |                      |                      |                    |                         |
| ग              |        | प्रथप -        | स्रो                  | स्री                 | र्सा                 | सी<br>नि~धनि       | सीरि'निसां              |
| ग              | z      | <i>⊴</i> ••• 2 | •                     | q                    | ₹                    | पाऽ••              | ਧ ∙ ਲ •                 |

|               | निष   एस   नि - पनि   परस   म प प प प   म म   म म प प प   म म   म म प   म म   म म   म म   म म   म म   म म   म म   म म   म म   म म म म |                     |                      |                |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| নিঘ<br>যা•    | z z z                                                                                                                                 | नि – घनि<br>• ऽ • • | चस<br>••• ऽऽऽ<br>••• | म प            | \$ 5   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$ | ##<br>:    | -   и н<br>s   • • |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                                                                                                                                       |                     |                      |                |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η             | म्भग                                                                                                                                  | प्रथ                | पन - <b></b>         | ŧd⊤            | निमां                                             | नि - घनि   | सारि'निमां -       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| đ             | मग                                                                                                                                    | ਣੀ•                 | ଖ• 222<br>Ŭ•         |                | 5 2 2 3                                           | नेऽ•क      | Ť•••s              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                                                                                                                                       |                     |                      |                |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| नि            | ध - पप -                                                                                                                              | य – निनि –          | ध – १प               | गम             | द्धिर –                                           | य – प्रय – | मर - गम            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| री            | ध - वव -<br>• ऽ •• ऽ                                                                                                                  | इ.ट. होते. ऽ        | मा ऽ •• ऽ            |                | ন আ∙ ১                                            | गेंड •• ड  | •• द पम            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                                                                                                                                       |                     |                      | न्तरा          |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                                                                                                                                       |                     | ,                    |                |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •             |                                                                                                                                       | 1                   | Ì                    | पथमध -         | गम<br>स•                                          | ग          | पंचाय -            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                                                                                                                                       |                     |                      | जा∙गे∙ ऽ       | स •                                               | च          | व•र• ऽ             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×             |                                                                                                                                       |                     | ę                    |                |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| र्सा ः        | स्रों<br>नि-धनि<br>लेंऽ•ग                                                                                                             | संरि'निर्स          | <b>নি</b> ধ          | <b>प</b> निषनि | पथरर -                                            | प<br>तिृसा | गम                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| के            | लें ऽ∙ग                                                                                                                               | स • ३ •             | জা∙                  | गे •••         |                                                   | ₹ •        | री न               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •             |                                                                                                                                       |                     |                      | Ę              |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -रि'निसां सां | मि – धनि                                                                                                                              | सांदि'नियां ं       | नि - धाम -           | पत्रनिनि       | नि धरा गन                                         | न्दियम -   | पप-मर-ग-म-         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| वेऽ• •• ही    | कां<br>नि~धनि<br>मऽत∙                                                                                                                 | क∙र• वि             | à s 逆 s              | त्मा∗न         | गुमा•• •न                                         | • पारी• ऽ  | 1255-5542          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1           | ,                                                                                                                                     |                     | - 1                  | ·              |                                                   |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

# रोग विहागडा

तराना

## ताल-त्रिताल

स्थाधी — तानों तदेरे ना दानि, सानों तदेरे ना, उद्युज दरे ना दीं तो तान रे दिर दिर— दिर दिर दानि दानि तदानि, उद्युज दी ततन दिर दिर तदेनों देनों दानि, दानि तदानि दर दो तनन दिर दिर।

श्चंतरा—दी दों वों तो तनन नननन देरे ना, निवान तन तिरयम रे दीं तों, उदिन में देनों देनों— देनों दो तनों तन तदनी तन तदनी. दर दों तनने दिश दिर !!

#### स्थायी

| ×             |                                  |                        |                  | •   |     |       | 1      | १३  |        |      |        |      |
|---------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|------|--------|------|
| नि सा<br>सा प | - q                              | - प - पश<br>ऽ नो ऽ तऽ• |                  | - म | ग   | -     | -      | -   | ग      | रिसा | सा     | नि   |
| ता े ∙        | ऽ नी                             | ] ร   <sub>ส</sub>     | ऽ∙ेदे            | ŧ   | ना  | 5     | s      | s   | ۱.     | दा∙  | • -    | नि   |
| सा प          | प - प्य नि धप<br>• नो • नो • त • |                        |                  | ম   | ग   | - 1   | प<br>ग | ग   | प<br>म | н    | ध<br>प | प-नि |
| ता •          | नो • नो                          | ) - /:                 | ा∙ेदे            | रे  | ना  | z     | उ      | } ₹ | त      | न    | दे     | ₹5 • |
| प<br>नि -     | नि<br>ग -                        | н                      | ~   q            | -   | नि  | धनि   | स्रा   | -   | नि्नि  | धस   | म्म्   | पप   |
| ना द          | \$11.2                           | ! सा                   | ऽ । ता           | ĮΣ  | । न | { र • | ٠.     | \ s | दिर    | दिर  | हिस्   | दिर  |
| ग<br>रि गरि   | ्य<br>। ग म<br>  नि द            | म                      | ग ∤रि<br>रि   नि | €11 | सा  | Ħ.    | ग      | q   | -      | ٩    | q      | प    |
| . दा          | नि द                             | ानि                    | त्र∫दा           | िनि | ਤ   | ट     | न      | दीं | z      | त    | त      | न    |

| यम रिय सम मि - घ थप म परा सरि नि सा सा<br>रिर दिर त दे 5 नो दे-55 5 नो दे-555 5 नो उ-55 5 त |        |                   |         |                 |      |       |                 |       |                  |                |           |              |            |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|-----------------|------|-------|-----------------|-------|------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|--------------|
| गम                                                                                          | रिग    | गम                | म<br>नि | -               | ध    | धप-   | -               | FF FF | q17              | -              | <br> गरि  | -            | नि         | सा          | सा           |
| दिर                                                                                         | दिर    | त                 | दे      | z               | ना   | दे-ऽऽ | z               | नी    | दे•ऽऽ            | 2 !            | नां•ऽऽ    | s            | दा         | 2           | नि           |
| -                                                                                           | `ग     | रि                | म       | ग               | रि   | निसा  | धनु             | -     | सा<br>दीं        | -              | सा<br>ग   | ग<br>रि      | रि<br>सा   | निुन्       | सासा         |
| 2                                                                                           | दा     | नि                | র       | दा              | नि   | द     | ₹               | z     | र्दी             | s              | ਰ         | ੀ<br>ਜ       | न          | दिर         | दिर          |
|                                                                                             |        |                   |         |                 |      |       |                 | श्चंत | ग                |                |           |              |            |             |              |
| ×                                                                                           |        |                   |         | ς.              |      |       | ۰               |       |                  |                | ₹         | ą ,          | ,          | s.l         |              |
| सा<br>प                                                                                     | -      | नि                | -       | ਚੀ              | -    | सां   | -               | स्रां | गेरि<br>न•<br>गे | र्ग            | 井         | 히            | र्ग<br>रि  | ार<br>सर्व  | स्रो<br>  नि |
| दी                                                                                          | z      | टी                | z       | ai              | 2    | at    | 2               | त     | न∙               | न              | न         | <del>-</del> | ॑ॄन        | न           | ূৰ           |
| प                                                                                           | स्रां  | -                 | -       | रि'<br>नि       | _    | -     | -               | स्रो  | म                | R <sup>L</sup> | 붜         | 4            | ग<br>रि'   | रि`<br>स्रो | सी<br>नि     |
| दे                                                                                          | ₹      | z                 | z       | ना              | 2    | 5     | 5               | नि    | वा               | •              | न         | त            | ਜ          | त           | दि (         |
| निसों                                                                                       | धनि    | निरि'             | निसां   | स्रोमं          | ₹¹   | स्रं  | -               | ㅋ     | ग<br>दा          | Ħ              | ч         | -            | ч          | -           | नि           |
| य•                                                                                          | न्∙    | ₹•                |         | दीं∙            |      | तो    | z               | ਭ     | दा               | नि             | में       | 2            | ₹ .        | z           | नी`          |
| निसा                                                                                        | धनि    | निरि <sup>1</sup> | निस     | -               | नि   | घ     | नि              | 4     | -<br>s           | ঘ              | सा<br>नि् | घ            | ध          | गम          | रिग          |
| दे•                                                                                         |        | नो•               |         | s               | र्दा | .     | त               | નો    | s                | त              | न         | त            | e          | नी•         | ••           |
| ਸ<br>ਧ                                                                                      | प<br>म | म<br>ग            | ग<br>रि | रि<br><u>नि</u> | सा   | सा    | ध <u></u><br>नि | सा    | 5                | -              | स्त<br>ग  | ग<br>रि      | सा         | निन         | सासा         |
| त                                                                                           | न      | त                 | ξ       | র্না            | 2    | ह     | ₹               | दी    | s                | 2              | त         | न            | <b>-</b> 7 | हर          | दिर          |
|                                                                                             |        |                   |         |                 |      |       |                 | ता    | नं               |                |           |              |            |             |              |
| ×                                                                                           |        |                   |         | ų               |      |       |                 | ۰     |                  |                | 1         | .₹           |            |             |              |
| ₹)                                                                                          | - 1    |                   | 1       | - 1             | į    | 1     |                 |       | ĺ                | 1              |           | :            | 77         | मग          | विसा         |
|                                                                                             | İ      | 1                 | ļ       |                 |      | 1     |                 | 1     | į                | i              |           |              | _ !        |             |              |
| २)                                                                                          |        |                   |         |                 |      |       |                 | -     |                  | ĺ              |           | •            | "          | 44 1        | •            |
| ₹)                                                                                          | 1      |                   | 1       | 1               |      | i     |                 | i     | ĺ                | <u> </u>       | B=        | रम           | यम '       | = '         |              |
|                                                                                             | 1      | 1                 |         | }               | Í    | į     | İ               | l     |                  |                | 1         | i            |            |             |              |

| ×           |                           |                | ų                |       |                     |                   |        | ۰                  |                    |                       |                 | <b>१</b> ३       |               |             |                     |
|-------------|---------------------------|----------------|------------------|-------|---------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|
| ¥)          |                           |                |                  |       | 1                   | 1                 | 1      | निमा               | गम                 | पप                    | गम              | पप               | मग<br>        | रिखा        | <u>नि</u> सा        |
| <b>५</b> )  | İİ                        |                |                  |       |                     |                   |        | गम                 | प, ग               | ।<br> मप,             | :<br> <br> <br> | पप               | ।<br>  मग     | :<br>  रिसा | - दिसा              |
| ٤)          | <br>                      |                |                  |       |                     |                   |        | मग                 | रिमा,              | प्य                   | ।<br>। मग,      | ।<br>  धर        | ।<br>- मग<br> | <br>  रिसा  | <br>  नि <u></u> सा |
| ७)          |                           |                |                  |       |                     |                   |        | <br> नुसा          | '<br>'गम<br>¦      | पप<br>  पप            | ।<br>। गम<br>।  | <br> पनि         | ।<br>धप       | मग          | <br>  रिचा          |
| ۵)          |                           |                |                  |       |                     | ı                 | i<br>} | <br> सासा          | ं<br>सा,प          | <sup>।</sup><br>  पप, | गम<br>          | पिन्             | <br>  धप      | <br>  मग    | <br>  रिसा          |
| 3)          | İ                         |                |                  |       | 1                   | ļ                 |        | <br> सारि          | -<br>न <u>ि</u> सा | ्<br> पध              | ं<br>  मृप      | <br>  धर्नि      | धप            | मग          | <br>  रिसा          |
| ₹•)         |                           |                |                  |       |                     |                   |        | <br>  गम           | ]<br>!पनि          | <br>सिनि              | ्र<br>धप        | <br>  धनि        | धप            | <br>  मग    | <br>  रिसा          |
| <b>११)</b>  |                           |                |                  |       | 1                   |                   |        | <br> न <u>ि</u> सा | ।<br>। गम          | <br> पनि              | स्त्रं, प       | ध <sub>िन्</sub> | धप            | मग          | रिस्रा              |
| <b>१</b> २) |                           |                |                  |       |                     |                   |        | सांसां             | <br> -रि'          | ।<br>स्रोनि           | घप              | धनि              | धप            | मग          | रिसा                |
| ₹₹)         | Ĺİ                        | i              |                  |       |                     | 1                 |        | <br> नि॒सा         | गसा,               | क्षम                  | मग,             | यम               | पम,           | <br>! मप    | धप                  |
| पनि<br>१४)  | सीनि,।                    |                |                  |       | ļ                   | -                 | 1      | निसा               | गम् ।              | पनि                   | धप<br>सार्ग     | धनि ।<br>गरि     | धप<br>सांनि   | मग<br>धप    | रिसा<br>धनि         |
| धप<br>रिसा  | मग हि<br>  प <sup>9</sup> | सा, व          | िरि <sup>।</sup> | संनि  | धप                  | <sup>1</sup> धनि् | घप     | मग                 | रिसा,              | र्गरि'                | सानि            | धप<br>I          | धनि           | धप          | म्ग<br>।            |
| १५) गग      |                           | ऽ ।<br>ति ध    |                  | र्गमे | रि <sup>1</sup> स्त | संनि              | धप     | धिन्               | धप                 | मग                    | रिसा            | मा −             | _ सा          |             | सा                  |
|             | ) . UE w                  | - <sup>1</sup> |                  |       |                     | . '               |        |                    | !                  | Í                     | ļ               | ता ऽ             | ८ ता          | 22          | ता \$               |

यह अवीत का सम है जो दूसरी मात्रा पर कावेगा ! ताच में सम आने के बाद जब सम क्वियाया जाता है हो उसे व्यतीत सम कहते हैं !

|                                           |       |                |                  |            |        |         | •                         | ٠,     |                       |        | •                   |        |         |             |        |
|-------------------------------------------|-------|----------------|------------------|------------|--------|---------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|---------|-------------|--------|
| ×                                         |       |                |                  |            |        |         | ۰                         |        |                       |        | 23                  |        |         |             |        |
| ×<br>१६) निनि<br>मग                       | नि,ग  | गग             | रिसा,            | मग         | ग,नि   | नेनि  ध | वप, नि                    | नि∤नि  | ,ग <sub>ै </sub> र्गर | 1 12'4 | र्गो स              | नि     | धप      | धन्.        | धर     |
| मग                                        | रिसा  | संनि           | धप               | धन्        | घप     | ग रि    | स्त्र सि                  | দি ঘ   | पंधनि                 | ्री घप | 1 4                 | ग   1  | रेमा !  | सा –        | – सा   |
| ļ                                         |       |                |                  |            | İ      | -       |                           |        |                       |        |                     | -      |         |             | 5 वा   |
| İ                                         |       | Ì              |                  | - 1        | - (    | -       | 1                         | ł      | ĺ                     |        | 1                   | Ī      | 1       |             |        |
| 22                                        | ďγ    | -              | q                | - 1        | ]      |         | 1                         |        | į                     | 1      | -                   |        |         |             | 1      |
| 2 2                                       | वा    | s              | नों              | , ,        | [      | ĺ       |                           | ĺ      | ĺ                     | 1      |                     |        | ĺ       |             |        |
| १७) मम                                    | ग,रि  | पः मग          | रिस,             | । स्रोतां  | नि,धनि | ्रचीन   | धर,                       | 바      | गं,रि'र्ग             | मंग ।  | रि <sup>'सो</sup> । | सीनि . | पव      | पन्         | धाप    |
| १७) मम<br>मग                              | रिसा, | 바              | गरिंग            | મી         | (र`सां | स्रोनि  | धव                        | धिन्   | ध्य                   | मग     | रिसा,               | मेमं   | मिर्'म  | मेर्ग       | रि'स्र |
| सीनि                                      | ध्य   | धनि            | धप               | मग [       | रिसा   | -स      | - सा                      | ч      | -                     | -,सा   | – सा                | 4      |         | -,सा        | सा     |
|                                           |       |                | Į                |            |        | ऽ दा    | ऽ नि                      | ता     | 2                     | 5,हा   | इ नि                | वा     | 2       | -,मा<br>ऽ,श | ऽ नि   |
| १८) नि                                    |       | सा             | -                | <b>-</b> i | पप     | भग      | रिसा,                     | 9      | -                     | नि     | -1                  | -1     | रि'रि'  | संनि        | धप,    |
| नि                                        | _     | el el          | _                | _          | 44     | 취       | ।<br>⊦रि <sup>'</sup> तां | सीनि   | धप                    | धनि    | ध्य                 | मग ी   | रेसा.   | qq.         | मंग    |
| रि <sup>1</sup> सा                        | सनि   | घप             | ঘণি              | घप         | म्य    | रिसा,   | 44                        | मेर्ग  | रि <sup>'</sup> स     | सनि    | धप है               | षन्    | घव      | मग          | रिसा   |
| १८) <u>नि</u><br>नि<br>रि <sup>!</sup> सा |       |                |                  |            |        |         |                           | -      | ĺ                     |        | 1                   | - (    |         |             |        |
|                                           |       |                |                  |            |        |         |                           |        |                       |        |                     |        |         |             |        |
| <b>१९)</b> <u>नि</u> सा                   | 15,15 | साा <u>न</u> , | ्यम              | 11,11      | Ψα,    | atir    | 41,41                     | Kei,   | निसा                  | 17,17  | ( tile 1            | વચ     | 4,4     | 44,         | 44     |
| म.म                                       | чн.   | 1111           | ग्रज             | HIT.       | मारि   | सा.मा   | रिसा                      | निसा   | <br> नि,नि            | सानि.  | धन्दि               | घ,घ    | निध-    | पथ          | 9,9    |
|                                           |       | •              | 1                |            |        | •       | •                         | •      |                       |        |                     | :      | 7       |             | •      |
| ધપ,                                       | सप    | <b>н,</b> म    | }<br><b>प</b> π, | गम         | म,ग    | मग,     | सारि                      | सा,सा  | रिसा,                 | न्सि   | नि,नि               | सानि,  | संरि    | सं,सं<br>।  | रिसा,  |
|                                           |       |                |                  | :          |        |         |                           |        |                       |        |                     |        |         |             |        |
| निसा                                      | नि,नि | सिनि           | धन्              | ध,ध        | न्धि,  | 'पद     | 4,4                       | धप,    | मग                    | म,म    | पम,                 | गम     | ग,ग     | मग,         | सारि   |
| ,                                         |       |                |                  | !          | '      |         |                           | :      | : '                   |        | . '                 |        |         |             |        |
| सा,सा                                     | रिसा, | <u>न</u> िसा   | नि,नि            | सान्,      | र्गम   | गं,गं   | मंग,                      | सांरि' | ंसां,सां<br>          | िंसं,  | निर्मा              | नि,नि  | स्रोनि, | धन्         | ध,ध    |
| ,                                         |       |                | •                |            |        |         |                           | •      |                       | -      | -                   |        | •       |             |        |

<sup>1.</sup> यह भी धर्तात का सम है जो हुमरी मात्रा पर घायेग ।

|                  | ( 58 )            |     |       |     |                  |               |      |        |            |                  |               |       |              |       |                          |
|------------------|-------------------|-----|-------|-----|------------------|---------------|------|--------|------------|------------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------------------|
| ×                | ,                 |     | ,     | ٠,  |                  |               |      | •      |            |                  | *             | ₹     |              |       |                          |
| न्ि              | ा, पथ             | प,प | धप,   | मप  | <sup>।</sup> म,म | !<br>पम,<br>। | गम   | ग,ग    | मग,        | ।<br>  सारि<br>। | सा,मा         | रिसा, | नि <u>सा</u> | नि,नि | सानु,                    |
| न्सि             | ग <sup> </sup> गम | पनि | निसां | गेम | देम              | गीरि          | संनि | धग     | ।<br>धनि   | <sup> </sup> धप  | मग            | रिसा, | गैम          | वंम   | र्गार'                   |
| <del>til</del> i | ने धप             | धनि | धप    | म्ग | रिमा,            | ' गीम<br>     | पंग  | र्गार' | सांनि<br>। | ध्य<br>ध         | 'धनि <u>्</u> | धप    | म्ग          | रिमा  | स्त्र <sup>1</sup><br>ता |
|                  | <b>प</b>          |     |       |     |                  |               |      | 1      | į.         |                  |               |       |              | ļ     |                          |

## मारूविहाग

#### विशेष विवरण

भकृति—मिश्र, वहीं प्रौड, वहीं तरल।

यह राग इन निर्ने खाला प्रचार पारख है। इसमें स्थात-स्थान पर भिज्ञ-मिल रायों की छात्रा दिखाई देवो है। सारिनुसाग – म, यों करते हो गत्थार तक तो निहाग क्षा सार रहता है। किन्द्र मण्यम पर सुप्राम करते ही बर

तरोहित हो जाता है और नंद की छापा दिलाई देती है। उसकी छापा दिलाई दे उतने ही में पुनः पम मग - सा,

ग परके फिर बिहान का आविभाव किया जाता है ! और तत्वाल हो सा ~ ग मृष मृष, यो करने से सुहान का दर्शन हो

जाता है। उत्तरांग में पथनिए, पम्, पग — यो बिहाग के अंग में मंद की छाया पुनः दिखाकर मृग हि - सा सह करूपण की तान जोड़ दी जाती है। इन समग्र कियाओं से इस सग्य का पूरा रूप कहा होना है। प्यान रहे कि किसी एक अंग की बारत्य दिखाने के इस सग्य की समग्र दक्ता में दोष जा जाएगा। उत्तर क्लिक टूप अंगो के मेल से यह सग्य उद्दूष्ण इंदी हो। इस संकीर्ण राग को गात में रायकर हो। इस सिंग इस संकीर्ण राग को गात में रायकर हो। इस स्वाम वहन को प्यान में रायकर हो। इस स्वाम वादिय।

इसका आरोहावरोह सीवा नहीं है। इसका सामान्य चलन निम्नोक है:---

सा रिनिसा ग - म, पम मग - सा, गम्य - म् प, पर्थानप, धम्, पर्सा, रि<sup>1</sup>निथ - प, धम् - पग, सा ग

म्∨∨ागम्गरि – सा।

तान ठेते समय इन सत्र नियमों ना सूत्रमा यावन नहीं होता क्योंकि यह मंद्राण राग है और तान की मुविश के विषेत्र, जहाँ-बहाँ जिस-जिस अंग में तान ठेना सहज हो, उसी अंग में ठेकर तान-किया की जाती है। और ऐसे समय निसागम पनि सन्तिभयम्ग मृगरिसा — अर्थात् आरोह में विहाग और अवरोह में क्ल्याण अंग का प्रदेश सकुश गुणीवन करते देखें गये हैं। अथवा निसागम्यनिसानिभयम्ग मृगरिसा यो आरोह में मुद्दाग और अवरोह में क्ल्याण करने का

भी प्रचार है। सम दिलाने के पूर्व सारितिहा ग - म, पम मग - सा, गमप म् प, इस प्रकार शुद्ध मध्यम ना प्रयोग

दिखाना उचित है, स्योंकि यह प्रयोग रागवाची है।

# राग मारूविहाग

#### मुक्त आलाप

सा प (२) सा - निरिन्ते, सा म - ग - रि - सा, रिस्तानिसा - रिन्ते - सा म - ग - रि - सा, प्राप्तम् प नि

ग रि• ग ने प्राप्त मुण्या ने ने प्राप्त मुण्या ने प्राप्त मुण्या ने प्राप्त मुण्या ने प्राप्त मुण्या मुण्या ने स्थाप मुण्या ने स्थाप मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या मुण्या

R-Fi-n R- an, R fg 中 M n M R M w ii i

ग रि वि ध प्रसा (५) मा, मा—गरि - वि—रित्रि - प्रतिष्ठ - प्रमुख्य प्रमुख्य सम्पन्न - गामा - रि नारि - सा, रिरिसानुसा ग - म् ग रि - सा, रिनुसा म् ००० ग ००० रि ००० सा, घुमु प रिनुसा म् ००० ग ००० रि ००० सा, घुमु प रिनुसा म् ००० ग ००० रि ००० सा ।

रिंग मृष्यूम् सा (६) निसागम्प-ग-म्यरि-सा, निसागम्प-सागम्प, म्प, म्प, मप-गप-

साग निसानम् पपम्त-सानम् ्राग किसानम् पपम्त-सानम् व्यापम् कान सानम् व्यापम् व्यापम् व्यापम् व्यापम् व्यापम् व्यापम् व्यापम् व्यापम् व्यापम् व्यापम्

पु ति सा ग पुति निसा साग सम् मूष, घुषम् ∼ मृगरि ~सा।

(७) रिरिसानिसा गगरा - <u>घषपम् प</u> - निसानम्प, पपम् मम्ग सानम्प, सामग - एपम् - प,

म् निरिता - साम्रा - रुपम् - प्, ध्वयम् - म् ग, सा ग म् ००० ग ००० रि ००० सा ।

म् गत्ता सा म् म् (८) साभ्रिस्सान्। पम्प प्राप्त भागत्। मृगिरि – साघ – मृगप्, प्राप्त – सा म् म् म्यम्साम्। रि न्तरिसा – घ ्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । प्राप्त – स्पाप्त प्राप्त – स्पाप्त । प्राप्त – स्पाप्त । प्राप्त

गम् मग-म्थ, घर-पम्-म्य-गरि-स्सा-मग-पम्-घ-प-मु, घषपम्य ग-सागम् М

ग म्मा - रिन्गिर - सा।

प् (९) सा गम्थ – मृगप – मृग, धम् – भग – सा गम्घप – मृग, सिरिसा सा-मृग्ग – प्यम, मृ

- निष - निम - षम - ष - मुख् पुनिसाम - निसामम् - सम्मय - मुग्र - मुग्र - पुनिसामम् - पुनिसामम् -

निस् - घग - प - मुप, स्व - स्ग - सागम् <equation-block> ग 🎊 रि 🗥 सा

प सी - निर्सा, निरि'नि - धनिध - म्यम् - प-ग - सा ग म् M ग M रि M सा ।

सां - निर्सा, हि'निर्सा ग - म्' ग हि' - सां, मयनिर्सागं - म्'र्पमं - गम्'गं - हि'गहि' - सां - निर्सा, म्'गहि'निषम् व

सो गं - म्'र्यम्' - गोम्'र्य - रि'गोरि' - सां - निसां, म्'़ा्र्यिनियम् ००० प सां गं- म्' गे रि'- सां - निसां,

 $\dot{n}^{(1)}$   $\dot{n}^{(2)}$   $\dot{n}^{(3)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{n}^{(4)}$   $\dot{$ 

र्ग हिं नि घ म् ग साग म्गं-यहिं-हिन-निष-धम्-म्गु-सागम् ००० ग ००० हि ००० सा।

वयनि-विनिश्यम्गरिक्षा । वम्यूनि स्निरिक्षितिथ्य मृग मृग्दिक्षा । मृग्द् वयम् वयन निनिय संनित्दिक्षां सिव्य मृग्दिक्षा । मृग्द्व वयम् वयन् विनिय संनित्दिक्ष स्थित्व । मृग्दिक्षा । मिन्य स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष । स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष । स्थानिक्ष स्थानिक्ष । स्थानिक्ष स्थानिक्ष व्यान्त्य प्रमुद्ध । स्थानिक्ष स्थानिक्ष संगित्व संगित्व व्यान्त्य प्रमुद्ध । स्थानिक्ष संगित्व विभाविक्ष संगिति संगिति वर्षानिक्ष संगिति संगिति वर्षानिक्ष स्थानिक्ष संगिति स्थानिक्ष संगिति संगिति स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष संगिति संगिति स्थानिक्ष मृत्य स्थानिक्ष मृत्य स्थानिक्ष स्थानिक्ष संगिति संगिति संगिति स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष संगिति स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्य स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्यानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्ष स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थानिक्य स्थ

सा नि प म् (१५) सा सी - नि - रिं रिंनि - ध - नि निय - म् - ध पम - ग - म् म्या - यम् धम्य सी -

निस्तां, सां - गरि नियमण्य - सां - निस्तां, भं-हि भीति - ति - निरि नि - नि-धनिय - ध - मुवम् - म् - गम्य-प सां - निर्सा, रि<sup>!</sup> - गं रि' - गं-रि'- निरि'- निरि'- निरि'- नि-धनि-धनि - ध - म्य-म्य- म् गम्-गम्-ग-

प सां - निर्सा, निरिंनि - धनिध - म्धम् - प-ग - सा ग म् ००० ग ००० रि ००० सा ।

सां य मूप नि सांगं (१६) जिस्समस्पनिसानं - मूंगं ही - सां - निसां, सा स मूप नि सांगं - मूपंमूं - गंमूंगं - हिंगेहिं -

सां - निर्हा, रि'निर्ह्मा में - में ये रि' - सां, स्वानिर्धांग - म्'वंम' - येम'यं - रि'गरि' - सां - निर्मा, म'गरि'निषम्व प

सां गं - म्'र्पम्' - गम्'गं - रि'गरि' - सां - निसां, म्'००० म्'गरि'नियम् ००० व सां गं- म्' गं रि'- सां - निर्सा मा% गंश्च रिक्ष निश्च घर्षः संपूर्ण - निर्नारं - निर्रिनि - मनिष - म्यम् - गयः सांगी - मूर्पम्' - र्राम्पं - रिपेरि' - सी - निर्मा,

गं हैं। नि थ मृग साग मुर्ग-गिरी-हिन-निथ-धम्-मुग-सागम्००ग००० हि००० सा।

अपर लिखे आलापों में जहाँ जहाँ पने वहाँ नीचे लिखे प्रनार भी ओड़ देने चाहिए **।** स्रा - निसा ग - म, पुममा - सा, पु नि सा ग - म, पुममा - सा, रिनिसा ग - म, पुममा - सा,

म्मनसार्व - म, पुनि सार्व - म पुममूर्व - सा, व म् प म् प ।

## मुक्ततानें

<u>विसानम् पम् म्यारिता निसा, वाम्तम् म्यारिसा, सावसा नम्य राम्यम्यम् म्यारिसा । पपम् मम्य साव म्यम्य म्या</u> रिला । रिरिला रिरिला निका गम्यम् मुर्गारेला । सर्गनिरिला म्रथम् चत्रम्ग मृगरिला । सागम्य – – – म् गम्गम्यम्प्गरिला । सावसायम्बाम् सम्बम् म्वरिसा । निसनिसा सावसाय सम्बम् म्वम्व घवम्ब म्वरिसा । निसावम् घववम् सम्बम् म्वरिसा । सामम्स गरपम् म्रवय म्गरिसा । सामा मन्म् म्यव पघव परपम् म्गरिमा । निसासम् घषपम् पषरम् म्यारसा, निसा-गम् पनिनित्र पत्रपम् मृगरिसा । <u>निनिनि</u> गमग निनित्रप मृगम्गरिसा । पम्चप निनित्रप मृत्रपम् मृगरिसा । सागग सागग-

साग गर्मम् गर्म् गम् मृश्व पथव मृष् निनिधव म्गरिसा । साधम्य निनिषिप पथपम् म्गरिसा । निगरिसा सामगरि गयम्। म्यपम् पनिवय म्यरिसा । रिसानिसा पम्यम् घयम्य म्यरिसा, निसायम्यनि स्निवियम्य म्यरिसा । म्ययम्

वयनि-स्विन्वयम्गरिस्य । यम्पूनि स्विर्ध्वानियम् म्या मृत्रिस्य । यम्पून प्रयम् वयव निनित्व स्विनियम् स्विर्धानियम् स्वर्धानियम् र्धानियम् स्वर्धानियम् म् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानियम् स्वर्धानस्वर्धानियम् स्वर्धानस्वयम् स्वर्धानस्वर्यम्यस्वर्धानस्वर्धानस्

# राग मारूविहाग

वड़ा ख्याल

ताल—तिलव।डा

गीत

स्थायी -पतिया से जा 'प्रवाव' पिया के देस ।

र्श्चतरा-गल विच माला कानन विच मुँद्रा | कर रही ओगन वारो वेस ॥

|                      |                 |                                     |                    | स्थाया                               |                        |                |                                              |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| ×                    |                 |                                     |                    | 4                                    |                        |                |                                              |
| •                    |                 |                                     |                    |                                      |                        |                |                                              |
|                      | 1 1             |                                     |                    | <b>१</b> ३                           |                        |                |                                              |
|                      |                 |                                     |                    | न <u>ि</u><br>सा<br>ऽऽऽ प            | गमम-<br>ति•याऽ         | पम्म् ग        | म् ग<br>-सागम्पम्<br>८••••हे                 |
| ×                    |                 | '                                   | •                  | <b>!</b><br>                         | I                      | <b>-</b>       | · ~ ~                                        |
| प<br>जा              | म्प<br>•• 2 2 2 | नि नि<br>प प्रनिध-धनि<br>प्र ण••ऽव• | धपप<br>ऽ ऽ ••• ऽ ऽ | पू<br>पि-म् पिनव-धर्ध<br>•ऽ• •••ऽ ऽऽ | धम् म्-ए<br>•• ऽ ऽ पऽ• | म्प~-<br>या•ऽऽ | म् ग<br>• • S S                              |
| प्र                  | 1               |                                     | ,                  | १३                                   |                        |                |                                              |
| सान्ग म्म्<br>के•••• | म्ग-म्          |                                     | भा-नि निर्गा       | रे जिल्ली                            | तासा गमम-<br>•प वि•याऽ | पम्म ग         | ग<br>-सा गम् प म्<br>) ) )<br>S••••से<br>) ) |

× होत् में मूर्य में मूर्य में मूर्य में मूर्य में मिस - - सां - संगं रिंग - विक्र मिस समित प - - प × यति घ - - - म्-्य म् त-म् त प - - म्य - वि - नि घनि - - य-नि व मून मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - वि - नि घनि - - य-नि व मून मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - वि - नि घनि - - य-नि व मून मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - वि - न्य - नि व मून मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - वि - न्य - नि व मून मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - न्य - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - स् - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - नि व मिन्य मृत-मृत्र निश्च - नि व मिन्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य - निष्य -

पति प - - - म्-थ म् | व-म् त प - | - म्य - | द - ति पति - - य-ति पति - - य-ति पति म्याना गता - त्या न्या स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्

# राग मारू विहाग

छोटा ख्याल

तास—त्रितास

गीत

स्यायी-सुनि केवर के बैन प्रेम लपेटे श्ररपटे । श्रंतरा-विहुँसे करुता पून चिते जानकी लवन सन ॥

## स्थाधी

| स्यायः |    |    |     |    |         |         |               |    |    |     |    |                |         |           |     |
|--------|----|----|-----|----|---------|---------|---------------|----|----|-----|----|----------------|---------|-----------|-----|
| ×      |    |    | ٩   |    |         |         | •             |    |    |     | 8  | ₹              |         |           |     |
|        |    |    |     |    |         |         |               | सा | सा | म   | -  | म<br>ग         | ग<br>सा | म्<br>गम् | 44  |
|        |    |    |     |    |         |         |               | सु | नि | के  | s  | ৰ              | ₹       | के        | **  |
| q      | -  | -  | म्ग | म् | म्<br>ग | ग<br>रि | रि<br>सा<br>न | -  | 4  | –ध  | नि | <b>घ</b><br>नि | - q     | वध        | म्य |
| वै     | z  | s  |     |    | 1.      |         | न             | z  | मे | s म | ਲ  | दे             | s •     | ₹.        | **  |
|        |    |    |     |    |         |         | सा            |    |    |     |    |                |         |           |     |
| ٠      | अ∙ | ह• | प•  | टे | •• s    | ١.      | ١.            | ਜੁ | नि | के  | ٤• | <br>  ਬ        | ट       | दे•       |     |

तानं

| ×          |   |    |         |      |             |     |      | •   |    |     |    | ₹₹  |     |     |      |  |
|------------|---|----|---------|------|-------------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|--|
| ?)         |   |    |         |      | पम्         | म्ग | रिसा | 평   | नि | के  | z  | 4   | 2   | के• | . •• |  |
| ŧ)         |   |    |         | पर   | <b>-</b> म् | म्ग | रिसा | , , | ,, | ,,  | ,, | ,,  | ,,  | ,,  | ,,   |  |
| ŧ)         |   |    | साग     | म्प  | -ң          | म्प | रिसा | ,,  | ,, | ,,  | ,, | ,,  | ,,  | ,,  | ,,   |  |
| Y)         |   |    | निमा    | गम्  | वम्         | म्ग | रिसा | ,   | ,  | ,,  | ,, | ,,  | "   | ,,  | ,,   |  |
| 4)         |   | पथ | नि,प    | ध,म् | प,ग         | म्ग | रिसा | ,,  | ,, | ,,, | ,, | ,,  | ,,  | ,,  | ,,   |  |
| Ę)         | • | •  | सम्     |      |             |     |      | _   | -  |     |    |     |     |     |      |  |
| ७)<br>निमा | • | ,  | सानि    |      |             |     |      |     |    |     | •  |     | •   |     |      |  |
| . '        |   | ı  | निनि    |      |             |     |      | ٠.  | ٠. | ٠.  | ٠. |     | ٠.  | ٠.  |      |  |
|            |   |    | নিঘ,    |      |             |     |      |     |    |     |    |     |     |     |      |  |
|            | 1 | 1  | स्रोरि' |      |             |     |      |     |    |     |    | . ' | . : | - : |      |  |
|            | ١ | ł  | ì       | 1    | 1 1         |     | . !  | '   | '  |     | '  | '   | . : |     |      |  |

| ×                 | 4                  |             |        |        |             |        | • 18     |                      |             |       |            |       |            |       |       |
|-------------------|--------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|----------|----------------------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| ११)<br>गम्        | <b>4,</b> π        | -म्         | पनि    | सांनि  | धर          | म्ग    | रिमा     | ,,                   | "           | ,,    | n          | ,,    | ,,         | ,,    | ,,    |
| १२)  <br>धनि      | सः,ध               | <b>-</b> नि | ŘŔ     | संनि   | ध्यम        | म्ग    | स्मि     | ,,                   | ,,          | "     | ,<br>,,    | ,,    | ,,,        | , ,   | ,,    |
|                   | घ,घ                | ,           |        |        |             |        |          | •                    |             |       | '          |       | :          |       |       |
|                   | नि,नि              |             |        | : .    |             | '      |          |                      | !           |       | : :        |       | :          |       | i     |
| १५)<br>साग        | गमा,               | गम्         | म्य,   | দ্য    | पन्,        | म्थ    | पग,      | ,<br><sub>मिनि</sub> | ।<br>निष्   | Fait' | रि'नि,     | ঘন    | निघ,       | म्ध   | धरा   |
| म्य               | पम्,               | गम्         | म्ग,   | ا - ا  | म्य         | रिमा   | निसा<br> | मु                   | नि          | के,   | 5          | व     | 3          | फे∙   | **    |
| १६)<br>गम्        |                    |             |        | म्, म् |             |        |          |                      |             |       |            |       |            |       | मृष   |
| म्, म्            | पम्                | गम्         | ग,ग    | म्ग,   | पन          | म्ग    | रिमा     | मुनि                 | केऽ         | बट,   | केऽ        | बर,   | फेट        | बर    | छे∙   |
| १७)<br>सःसः       | सान                | ιπ,         | म्म्   | म्, नि |             |        |          | ٠, ١                 |             |       |            |       |            |       | नुसा, |
| सुनि              | र के               | बर          | केंद्र | ₹s     | ऽन,         | सुनि   | 5.5      | वट                   | <b>थे</b> ऽ | वैऽ   | ।<br>ऽन, । | मुनि  | <b>टफे</b> | वट    | केट   |
| १८)<br>सासा       | सा,ग               | गग,         | म्म्   | म्, नि | ।<br>निनि,  | र्मर्ग | गं,म्',  | म्'म्',              | म्'र्ग      | रि'मा | , सोंन     | ध्य   | म्ग        | रिसा, |       |
| ਸ਼੍ਰੀ             | रि <sup>'</sup> सो | सांनि       | धप     | म्ग    | रिसा,       | म्'म्' | म्'गे    | रि'सो                | गः<br>गःनि  | ं धा  | म्ग        | रिसा, | र्गर       | वड    | 472   |
| ===               | s                  | s           | ্ব,    | गुनि   | 23          | वृद्   | 35       | 1 4                  | 2           | 5     | SA,        | मुनि  | 57         | वर    | हेऽ   |
| १९)<br>सासा       | सा,म्              | म्म्        | म्ग    |        |             | , .    |          |                      |             |       |            |       |            |       |       |
| धर                | म्ग                | रिसा,       | निनि   | नि,म्  | <b>H</b> tH | म्भं   | रि'स¦,   |                      |             |       | रिसा,      |       |            |       |       |
| रि <sup>'</sup> स | संनि               | धप          | म्ग    | रिसा,  | रहे         | बट     | केंद्र   |                      | न,के        | बट    | केंद्र     | बैऽ   | न,ये       | ; विद | केऽ   |

#### राग छायानट

ग म प म आरोहावरोह—सा, दि ग म प, धमर्र - दि, शिगमित् थ - प, प्यमर सं, सार्रिमिसं घ - प, प्यमर - दि, दि प प

ग – गमरि – सा।

ज्ञाति-यक संपूर्ण-संपूर्ण ।

मह—प्रथम । दुछ क्षेम पड्न मान एकते हैं, किन्तु आकापनारी और तानक्षिया के प्राप्तः सभी अंग क्ष्यम से ही ग्रुट होते हैं।

श्रीश--ऋगमा

न्यास—ऋपन ।

श्चवस्थास—यंजन ।

विस्थास-मध्य पत्रज्ञ ।

प रि महत्य स्त्रंग-रिगमप रि. रि वि ध - व. प रि. रिगमा गमरि - सा ।

रागवाची स्वरसंग्रहि—र हि ।

समय-पत्रि का प्रथम प्रद्र।

प्रकृति,—सप्पाप्त रूप से गंभीन, क्योंकि इसमें भींद का बाहुरूप है और पूर्वांग में यह प्रस्कृट होता है । किर भी मन्य रूप में तरह भाव को अभिकास करने की धमता भी है ।

रस- शंगर ।

भाव-आत्मनिनेदन, क्रयोपकथन ।

#### विशेष विवरण

जानार एन बन् हो महुर, आइस्रेंक और तन क्षां चाल के परिवर्तन से मिक्सिय माने को दानि वाला जिय या है। इससे सामान्यतः दी निपाद के अविरिक्त अन्दर माना में तीव मध्यम का भी प्रयोग होता है। अना समी सद मुद्द हैं। एक होने से निपाद मोने हामान, विद्यार्ग, अन्देंचा विकायत योगद दाती में जो हम, जाने हैं, हही कार ( शायल तीव मध्यम मो छोड़ कर) इससे भी जाने हैं। कि हा स्वचान्येद हैं, इससे के उच्चान्येत से, इसस्थानि से पर्य करों वा क्यों के मेद से इस या का उन सके विज्ञान विश्वास व्यक्तित हिंसाई देता है। ट्रोक स्वय का आपना (मुक्त मानिका होता ही है। इस्ता भी अनामा एक अनुदान है और यह इसमें करों के उच्चान्य से अनुनित है। साता है। इस राग भा आयेहात्रयेह सीचा नहीं है। इसके स्वर अन्य स्वरों के क्या से सर्टन डिन्टे रहते हैं। 'ला' के बार 'रि' का सहा उच्चार करने से राग का यान्य निर्देशित नहीं होगा। इसकि रे ऋपन मा उच्चार थोहा सा पहुंच और अधिक गान्यार को कु कर री आरोम में करना होगा। इसका उच्चार रवर्गासीर में दिखाना अनंमत्र है। इसकिने यह दिखा गुम्हाल से ही सीज कर करनत भी जाए।

इस राग का सामान्य चलन यी होगा---

स्ततम रिंग ग ग ग रिया ग गरि ग स्त, रि, रिगमम – रि, रिगमसमा रि, रितमस्ति, रिगमम रि, स्ता। सा रि, रिगम मिर्प- प

रि यम्प् रि - रि ग म प्राम - रि, सा रि, सा । सारिश्विता प्रथम्व सी च प्रथम्व रि, रिशम्य प्रसंतिरि' - सां, धम्य रि,

घ घ रिष रिगम्ध∿∨िरि, रिगम प रि, रिगगम रि – सा।

दर्वी खरायियों में नट का दर्धन होगा। जब भी नट का आवादन करना हो, इन क्समावियों ना पहिले भन भे गुंजन करें और बाद में प्रकट रूप से इन के उच्चार करें। इस प्रकार नट राग की मूर्ति गांगे और सुनने बार्टी के समने खदी हो जावनी।

इसके पूर्वांग में, जैते करर बता चुके हैं, उसी दंग से आरोह करते समृत्र 'रिगमर' कहा जायना और उसर्पंग में 'पर्शसोरि' या 'पर्सामिरि' यह कर हा जाना मधस्त हागा। धांनसारि' जाने भा भी प्रचलन है, रिन्तु अप्य अंग से अपने के लिये 'पर्सासारि' या 'पर्सामिरि' कह कर ही जाना अधिक उसित होगा। ध्यान रहे प्राप्त कमी सीर्य 'पर्यनिस्ते'

ित मा मि सां का मयोग न हो । या तो प भर∿िश्नित सां, अथवा प प घांन सां हि — सां, यो आन्दोखित समक्ष के साथ ही यह ट्टन्बा िटिया जा सकता है । अपरोह करते समय सोपप ही किया जाए और 'साधप' में 'सोध' के बीच मीड में टिया हुआ निवाह

भ्वश्य रहना चाहिए। साय हो नट में अन्य छावा दिखाने के किये सा दि च -प, मनिए -प, गर्मान्ए -प, रिपमन्पि -प, इत मनार कोनत्र नियाद को छूने की किया भी इस राज में प्रयुक्त की जाती है। अन्य किसी रूप से कोमल नियार का प्रयोग न किया जाए। छायानट में यह दिया आवश्यक मानी गई है। ग्रुद्ध नट और छायानट में अन्तर दिखाने के क्षिये यह दिया --विदोर गुणिबनों ने सामेनिलत की है और प्रमुख या प्रयोग करते समय अवस्वन मात्रा में तीन मत्यम का

हुना भी जावन माना गया है। किन्तु इन प्रयोगों में तीन मध्यम के स्थान पर हाड मध्यम का प्रयोग भी गुणिवामत है। उससे राग मी रक्ति बहुती ही है, पत्र्यी नहीं है। अर्ल्ड्या दिखावल में क्रोमल 'नि' की किया से जैक्के उसे दिखावल से अलग अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध नट और ल्यानट में भी उपर्युक्त कोमल निपाद की किया दोनों में। मिस करने के लिये आवस्यक मानी नई है। सन्देश रिकारत और टायावर स्रस्टिंग सारत है। तोही, भी या मारना बैते रागों की रारों की कांठनता इन में माँ है। फिर भी इन के गुद्र क्यों के उत्त्वार, क्षणक्षण काने वांठे का, तारनार आने वांठे मींड के प्रयोग आदिक कियादें ग्रहत वांत्र नहीं है। तर पर पर्वेट प्रभूता पाने के वाद ही दनके उत्त्वार अध्यक्ष से साध्य हो सबते हैं। इसीन्यि मध्यमा और अर्तवार के पास्कक्ष में दन यांगों की क्या उनित ग्रामी गई है।

इस राग में पिरे' की स्वरसंगति है और शीचशीच में अवरोड़ करते समय श्रद्ध मध्यम मा टीर्घ उच्चार राग के गांमीयें को प्ररक्षित करना है। इन राग में ऐसी कई बन्दिसें हैं, जिनहा सम मध्यम पर ही दिखाया गया है।

## राग छायानट

### मुक्त श्रालाप

ष्ट्र मुद्रमुप - सारिनिसां ष्ट्र № सा ।

वा - प्राप्ण वा, वृथमेर - वाहितियां प्राप्ण वा, युमर - वितेषा - वा प्राप्ण वा, प्रवस्ता

सामरिनेस प्र सा, सा - रिनेस प्र सा, रिनेस नि यं - प्रमुद् रिनेस - नि युक्का सामरिनेस सामरिनेस प्र सा, सिनेस नि स्र - प्रमुद् रिनेस - नि युक्का सामरिनेस सामरिनेस नि स्र - प्रमुद् रिनेस - नि युक्का सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस प्र सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस प्र सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरिनेस सामरि धुमुषु रिनिसा धर्क्ष पुनि धुर्क्षिता।

मा = नि रि – ग सारिनिसा।

्प स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान

म पुरामित्व प्रतिमिनिका है, प्रमुखानिक है मा स्वापित है स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स्वापित है से स

रिस्सि गगरि गगरिषण गगरि—रि- मनग-ग-म नि, रिगग-गरि≔गसरिन्सि।

रा रिग — मूर्य — प्रतिकारण — स्वर्थित — समया — य — रि, भारियाना — स्वरिट्टि — समया — य — रि, भारियाना — स्वरिट्ट — समया — स्वर्थित — सम्बद्धि — समया — य — रि, रिग = म थमर रि, रिग = म थमर रि, रिग = म थमर रि, रिग = म

रि न ग≕म रि – रि—गसारिनिमा।

त् (६) रिगम प- हे, हिंग सम प-हे, महिल्ला - क्यान - है, हे गान्म धम्प है, लाहिल्ला

गि च रिनम २ न प्याप्त रि, व मा रि-प्याम रि, व सा व्याप्त रि, व सा रि-प्याम रि, व सा व्याप्त रिचना रि-ग चरिन ग सन्।

थमा रि, रि-ग=रि ग=म रि=ग मानिता।

ति नि म प प नि प स्थ (७) मा नार्नर म म प पर्णार, नारिनाम क्यार वर्ष्णावम्य रि, माण्यिम - रिटारीर -

स्थानन - मरामन - मरामन - विचित्र विकास है, स्थान वासि मान वास वास वास विकास है,

मा हि म म प नि भिगानित्य मार्गरिति मार्गित पानगम प्रापत - प= हि स्टूल - है, स्ट्यार्ट - है स्टूल - है ग पर्ग पथम्य दि, रिग=म धम्य रि, रिग=म रि=ग तारिनिसा।

ग प्रमा . (८) रिसाला गरिरि मगग पसम प थ −िरि, रिगम प − पं −िरि, मुमग − ग - प्पन − म

ग (१) मनगरिग - म दि - च - च, क्वचे हि - रियमग - अमृत् च ००० खम्ये हि, रिग =हि गम — विस् रि

थ - प - धम्परि, रि -ग =म धम्परि, रि ग ग - मीर - परि=ण सारिनिसा !

रि ग म गमगग - मसमम - वश्या को - निर्मा, सिममा गरिरि मगग वसन धर्म्य को - निर्सा, सानि रिसासा

पम् पर्या सं - तिलं, प्रथुप सारिकाल प्रथम सं - तिलं, प्रथम प्रकारितिस प्रथमप्र सं - तिलं,

साहिति सिम्रास ग्रांदि मान्य प्रमम अपन को - निक्षं, प्रसासादि - दिग्यन - प्रयोदादि - सो - निर्सं, सोरिसीसी वि प - नि प्रभाव हि, दि ग - म प्रमाय सो - निर्सं, प्रसामादि हिंदि

गम प थ नि स्रं रि' गं ग नि गं ग नि गं स्थान न म न स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्

मारिनिमां य=ि प्यमुप हि, शिममित् च - प प हि, शि म म = म हि, हि = म सारिनिसा ।

हिंR'स्तिनिर्व गंगिरं सांसिं मंगिरं मं R'=J सांसिन्सि, निष्यांनि हिं, हिं मं री – मं हिं=J

सीरेंनिसी, घ≕नि पथम्प रि≕ग सारितिसा ।

सा रि  $\widehat{q}$  सारि रिंग गम व रि, सारि रिंग मैं में प्रें  $\widehat{q}$  , रिंग में मूर्म रिं $\widehat{q}$  सारि निया,

 $\vec{\theta} = \vec{\theta} \cdot \vec{\theta} \vec{R}' - \vec{R}' \vec{\theta} \cdot \vec{H} = \vec{H} \cdot \vec{H} \vec{R}', \quad \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} = \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec{H} \cdot \vec$ 

 $\overrightarrow{q}_{=R'}, \overset{\overrightarrow{q}}{\eta}_{t'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} = \overrightarrow{\eta}_{t'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} = \overrightarrow{\eta}_{t'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'} \overset{\overrightarrow{q}}{\eta'}$ 

में पूर्व - हि' हैं ' ते ' ते = ते हि' = ते तहिं निता, वारिविता - रिगमर - पर्वावारि' - हि'र्मर्वर हिं, हि' में में - प्रे

ग रिय रि'—र्ग सोरि'निसां, सांघ=नि पथनप-रि- रिग ग-न रि—ग सारिनेसा। गंतिर विशिषांत्रम्, रिग=म धन्यमहरिवान्तिम्, सा प प सं हि रि निसं प्रमुख गमरिसान्तिस । सावस्य पस्य रिविर प्रमुख पस्य रिविर सि सीक्षेत्रपम्मरिकान्तिस । रिगमर पस्ति हिंगोर्च संगरित । स्वाप्त पस्य प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रम

भागर पमन मनिरस्तिस्ता, हैं निर्सा है निर्सा पमा पना मनिरस्तिस्ता ] स्वसास पत्रप सांसांस पंचेष गैमीरिक्षा निर्सापर गमिरिता । साप च्या पनिरस्ता वहिं चित्र सांचेष्य गैमीरिक्षा निर्मापर गमिरिता । सासास पराप सासा प्यामिरस्ति । स्वप सामिता पप हिंदि सांहि निर्धापप, सांसांस पंचेष सांसां पेर्व गैमीरिक्षांनिस्ता, सांहि निर्सा प्यामिरस्ता ।

# राग ज्ञायानट

बड़ा ख्याल

## ताल - विलम्बित एकताल

गीत

स्थायी---पानन बीरी यनःए स्रवाये सुरजनवा रहस रहस गरवा समापे।

अंतरा—खागत दर मोहे सास चर्नेद को कैसे खास सास मुखदा दिखाये॥

# स्थायी

| ×                               |                   | •                              |                             | Ì                          |                                                 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                 | !<br> <br>        | प सा<br>रि – गुग –<br>पाऽ •• ऽ | १<br>गग<br>ममन्धिय<br>•••नन | १<br>सा प<br>प्रथम् – रि – | ग<br>रिगम-ध <sup>९</sup><br>••गेऽ॰ <sup>व</sup> |
| ×<br>ч                          |                   |                                |                             |                            | •                                               |
|                                 | म्प ग<br>••• • SS | :                              | 1                           |                            | 1                                               |
| गुप्त दि − - ग<br>••• • • • • • | सारिनिसा          | सा <u>प</u>                    | पुसाऽऽ                      | रि<br>गरिग<br>ज•स S        | मा सि<br>ऽऽ••••                                 |

| ×                |                                        | •              |          | •           |             |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| सारिम्सा         | ************************************** | йā             | _        | संदु        | पुंसा       |
| षा • • • ऽऽऽ<br> | ··· 5                                  | ••55           | 5        | ₹•55        | ₹•55        |
| •                |                                        | \$             |          | **          |             |
| नुस              | निमा                                   | गरिरिंग        | गुम् रिग | स•••ऽऽऽ     | _           |
| ਚ • ≤ ≤          | ·:::                                   | ₹• ₹•          | 1:55     | ₹•••555<br> | Z           |
| ×                |                                        |                |          | 6           |             |
| गरिरिय           | वगरि                                   | सम्ब<br>रिगम्ब | एवं मा   | म           | मुग्ग ग     |
| ग• र∙            | :5                                     | या • • •       | 22.55.65 | गा          | . · · · · · |
| •                |                                        |                |          |             |             |
| गुम् रि ग        | सारित्रिस<br>वे••• ६६ इ                |                | 1        |             |             |
| ∵: ÷             | <u>`</u>                               |                |          |             |             |
|                  |                                        |                |          |             |             |

# र्श्वत्रा

| ×                   |                | 0                                     |                                | 4             |                    |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| सींघ                | ja             | प्यम्प                                | -<br>s                         | पश्चम्य       | पगम रि             |
| • • 5 5             | 2225.          | <u> </u>                              | z                              | कु••• ≥ ≥ ≥   |                    |
| •                   | ,              | ,                                     | , ,                            | ?             | ,                  |
| सारिन्सा            | -              | ग<br>रिंग मंप - प                     | पसां सोरि' - रि'<br>लु• •• ऽ छ | स्रारि' निसां | र्सा<br>ध – – – नि |
| ਚੋ••• z z           | z              | छ • • ऽ ≅                             | लु••• ऽ छ                      | î ≥ ≅         | @ Z Z Z .          |
| ×                   | •              | •                                     | 4                              |               | ·                  |
| प्थम्य              | प ग            | ग म रि                                | गम<br>रिगम-धप                  | म्            | मुप ग्             |
| वा <u>•••</u> ऽ ऽ ऽ | 22••           | 2 • • •                               | ٠٠٠ <u>٠</u>                   | खा            |                    |
| •                   |                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                | ₹ 1           | ,                  |
| ~ ~                 | सारिनिसा       |                                       | ļ                              | [             |                    |
| :·: <u>:</u> :      | ये • • • ऽ ऽ ऽ | -                                     | į                              | }             |                    |

## ख्याल-विलम्बित एकताल

### गीत

स्थायी—वेरी धव गूँद लावोरी माजनिया नोमों बने दे सीस सेरा ( सेडस ) ! अन्तरा—जागी लगन सुखताव ससीम की बन बनी संग सती नेरा ( नेइस ) !!

|                               |                                          | ;                   | स्यायी           |                           |                        |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| ×                             |                                          | ٥                   |                  | ę                         |                        |
|                               |                                          |                     |                  |                           |                        |
| ٥                             |                                          | *                   |                  | <b>!</b>                  |                        |
| -                             |                                          | प<br>रि=ग-<br>येऽ•ऽ | रि स्मि मध्य प   | - मग म रि                 | - सानि रिसा<br>ऽगूँ••द |
| ×                             |                                          | •                   |                  | ٩                         | -                      |
| <u>प</u><br>सा                | -                                        | साध                 | निष-प-           | सा <u>य</u> प्-<br>वो•रीऽ | ₹<br>e                 |
| ह्य                           | \$                                       |                     | ·· s·s           | यो • री ऽ                 | •                      |
| •                             | •                                        | 3                   |                  | tt.                       |                        |
| स्त ` ·<br>मा                 | सा सारि<br>हा नि • ऽ इ ऽ ऽ               | स                   | निसा<br>•• 5 5 5 | म<br>सा<br>नो             | ग<br>रिगमम⊓<br>सो••व•  |
| *11                           | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | "                   | \ \              |                           | -                      |
| ×                             | `                                        |                     | 4                | ١.                        | _                      |
| ग<br>प                        | qq                                       | परवनितां ~          | निसी             | प्रति घ <u>नि</u>         | घष~-                   |
| ने (                          | 555                                      | के • • द इ द        | zzz              | मी • S S •                | स ◆ 2 2                |
| ٥                             | 7                                        | ٠.                  |                  |                           |                        |
| पेश्वपन - म -<br>से••• ऽ रा ऽ | एग - मरि -<br>••ऽ••ऽ ।                   | ग<br>रिग्<br>वे•ऽऽ  | र्हिशा मध्य      | – मगम हि<br>ऽ झ• • द      | -सानिुरिसा<br>ऽयुँ••द् |
|                               |                                          |                     |                  |                           |                        |

#### श्रन्तरा

|                                      |                            | a.                             | ત્પારા                                           |                                         |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| ×                                    |                            | o                              |                                                  | 4                                       |                            |
|                                      |                            | <br> <br>                      |                                                  |                                         |                            |
| •                                    | 1                          | ।<br>९                         | l<br>ŧ                                           | ,                                       | 1                          |
|                                      |                            | सी<br>प                        | प<br>स्रो<br>। गो                                | सीसी                                    | – सां                      |
|                                      |                            | सा                             | मी                                               | <br>  लग                                | ्रन<br>ऽन                  |
| ×                                    |                            | •                              |                                                  |                                         | •                          |
| स्रागीर'                             | सां                        | गं रि'<br>रि' गं-मं गं-        | मंपीयं - हि' -                                   | - ef                                    | निसां निसांरि <sup>'</sup> |
| ₫ <b>••</b> z z z z                  | ਲ                          | ता•ऽ••ऽ                        | s · s                                            | न                                       | ••zz z ••zz #              |
|                                      | ı                          |                                | . —                                              | 1                                       | _                          |
| •                                    |                            | 3                              | , -                                              | ] ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ ፡ |                            |
| •<br>स्रो                            | री − घ − नि्               | 3                              | , -                                              | j i                                     | सां                        |
| <b>છી</b>                            | स्ति – ध – नि<br>म ऽ • ऽ • | <b>९</b><br>  धप<br>  की•      | , -                                              | ]<br>!<br>!                             | सां<br>नी                  |
| લી<br>×                              | सं-ध-ित्                   | ९<br>  घप<br>की∙               | मय — प प<br>•• ऽ च न                             | ।<br>१<br>  रि <sup>'</sup><br>  य      |                            |
| હી<br>×<br>રિ'                       |                            | ९<br>  घप<br>की∙               | मय — प प<br>•• ऽ च न                             | ।<br>१<br>  रि <sup>'</sup><br>  य      | fl                         |
| લી<br>×                              |                            | ९<br>  घप<br>की∙               | , -                                              | ।<br>१<br>  रि <sup>'</sup><br>  य      |                            |
| હી<br>×<br>રિ'                       | स्तं<br>  ग                | भ प<br>की •<br>सांदि'स्रोतां — | मप - प प<br>•• ऽ व न<br>सा - प - रि<br>• ऽ • ऽ • | ११   ११   य   य   य   य   य   य   य     | वि<br>  पर<br>  •• ऽऽऽ     |
| ही<br>×<br>रि'<br>सं<br>•<br>प्रमा म | स्तं<br>  ग                | भ प<br>की •<br>सांदि'स्रोतां — | मप - प प<br>•• ऽ व न<br>सा - प - रि<br>• ऽ • ऽ • | ११   ११   य   य   य   य   य   य   य     | वि<br>  पर<br>  •• ऽऽऽ     |
| હી<br>×<br>રિ'                       | स्तं<br>  ग                | ९<br>  घप<br>की∙               | मप - प प<br>•• ऽ व न<br>सा - प - रि<br>• ऽ • ऽ • | ११   ११   य   य   य   य   य   य   य     | वि<br>  पर<br>  •• ऽऽऽ     |

## राग छायानट

छोटा ख्याल

वाल—त्रिताल

गीत

स्यायी—मरी गयरी मोरी हालाई हैंदा।

तुम राख्य हो कडू मन में मैल ॥

अर्तरा—हीं जमुदा जब भरी जात रही। धान खणानक पेर लई, रोकत हो पनबट की मैल !

## स्थायी

| ×     |         | ٠, ٩ |           |          |    | • १३  |      |        |         |                     |          |         |     |         |      |
|-------|---------|------|-----------|----------|----|-------|------|--------|---------|---------------------|----------|---------|-----|---------|------|
|       |         |      |           |          | [  | गम    | रिग  | ग<br>म | म<br>नि | 17                  | व        | R       | ਜ   | मध      | 177  |
|       | ,       | ļ    |           |          | ļ  | η.    | tî∙  | ग      | ग       | री                  | में।     | ١.      | री  | 320     | τ.   |
| मग    | Ħ.      | रि   | मा        | सा<br>नि | ft | en en | सा   | सा     | गरि     | व                   | Ħ        | 4       | -   | नि<br>य | नि   |
| वा•   | •.      | 1    | ठै        |          | ਕ  | a     | l H  | ग      |         | प                   | व        | हो      | Į s | क       | बु   |
| स्रां | R'      | र्स  | स्रो<br>ध | ित्      | q  | गम    | रिग  |        |         |                     |          |         |     |         |      |
| म्    | न       | में  | ą         | ١.       | ਫ  | ਸ•    | ∜•   | 1      |         | l                   | ľ        |         | ļ   | 1       |      |
|       | श्रंतरा |      |           |          |    |       |      |        |         |                     |          |         |     |         |      |
|       |         |      |           |          |    |       |      | 4      | मग      | य                   | 4        | ٩       | -   | नि      | ч,   |
|       |         | ١.,  |           |          |    |       |      | हों    |         | ब                   | <b>4</b> | ना      | 5   | ল       | e    |
| नि    | 해       | -    | el        | -न<br>s• | ₹' | ਚੀ    | स्रो | 태<br>막 | -       | त्त <b>्री</b><br>भ | र्धा     | ਬ<br>ਦਾ | -   | सां     | र्मा |
| भ     | a       | 2    | सा        | 5.       | व  | τ     | री   | आ      | 5       | ল                   | अ        | শ্বা    | z   | न       | ų;   |

|                  | ( 84 )                                                 |      |       |           |                     |                  |                   |     |                 |         |            |         |         |         |    |
|------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|---------|------------|---------|---------|---------|----|
| ×                |                                                        |      | ų     |           |                     |                  |                   |     |                 |         | <b>*</b> : | l       |         |         |    |
| प<br>स्रोरि      | निसं                                                   | धन्  | 4     | я         | л                   | н                | ft                | सा  | गरि             | ก       | 4          | q       | -       | नि<br>घ | নি |
| घे∙              |                                                        | ₹•   | ਰ     | t to      | .                   | . \              | . 1               | ù   |                 | 굒       | स          | ŧη      | z       | 4       | न  |
| सां              | रि                                                     | स्रो | सीच   | न्        | ਧ<br>ਰ              | н                | रि ।<br>ग         |     |                 | į       |            |         |         |         |    |
| घ                | ε                                                      | ৰ্দা | ์ มี• | .         | ਰ                   | म                | री                |     |                 |         |            |         |         |         |    |
|                  |                                                        |      |       |           |                     |                  | तार्म             |     |                 |         |            |         |         |         |    |
| ₹)               | रिग                                                    | मप   | गम    | िसा       | निुसा               | म                | रि<br>ग           | म   | न्              | ঘ       | 4          | ft      | ग       | ग्न-घ   | ч  |
| 2/ (             |                                                        |      |       |           |                     | ų                | री                | ग   | ग               | री      | मो         |         | ่า      | gs•     | ₹  |
| स्मि             | रिय                                                    | मप   | गम    | रिसा      | निसा                | ,,               | 17                | ,,  | ,,              | "       | "          | ,       | ,,      | ,,      | ,, |
| ₹)<br>रिरि       | गग                                                     | मम   | थप    | ।<br>  गम | रिया                | ,,               | ,,                | ,,  | ,,              | ,,      | ,,         | <br>  " | . "     | ,       | 37 |
| रिंग             | मप                                                     | -    | गम    | रिसा      | <u>नि</u> सा        |                  | ,,                | ,,  | ,,              | ,,      | ,,         | ,,      | ,,      | ,,      | "  |
| <b>५)</b><br>रिग | रि, ग                                                  | मग   | रिग   | मग        | गम                  | रिसा             | नुसा              | , , | ,,,             | ,,      | ,,         |         | ,,      | ,,      | ,, |
| रिरि             | रि, ग                                                  | गग   | मम    | पप        | गम                  | रिसा             | <u>न</u> िसा      | ,,  | ,,              | "       | "          | ,,      | ,,      | "       | ,, |
| ७) प<br>रि       | -                                                      | -    | गम    | पप        | <br> <br> <br> <br> | ।<br> <br>  रिसा | <br> <br>  न्रिसा | ,,  | l<br> <br> <br> | ,,      | ,,         | , ,     | ·<br>,, | <br>  " | >> |
| ८)<br>सासा       | सा,                                                    | पप   | रिग   | मध        | म्प                 | गम               | रिसा              | ,,  | ,,              | <br>  " | "          | ,,      | ,,      | .,,     | ,, |
|                  | ट) साला सा, प पर रिंग मच मर गम रिंहा " " " " " " " " " |      |       |           |                     |                  |                   |     |                 |         |            |         |         |         |    |

## राग कामोद

हि हि
सारोहाचरोह—सा म हि प, स्रव्यं सा, सा घ - प, प्रवाण - मन गम - सारि - सा ।
जाति—यक औत्र - पाडव गा यक पाडव-पाडव ।
सह—पद्व । आवति में श्रूपम ।
सारा - पूर्वाग में स्रपम उत्तरांव में पंचम ।
न्यास - पंचम ।
म हि
सागावाची रवर-संगति— हि प ।
विन्यास - पद्व ।
हि
सुक्य स्थान - सा, मि है प। गम्हा गम सारि - सा ।
समय - पात्र के प्रथम याम में कहमाण, शिहाम, हमीर आहे के बाद और वैदार के पूर्व ।
प्रकृति—कुछ मंभीर, दुछ तरह ।

#### विशेष विवरण

सामोद एक अच्छा खासा मदुर राग है। इसमें दो मध्यम कमते हैं। केदार में 'का - म' इन है। स्वरों की म रंगति और इसमें 'दि - प' की संगति मुख्यतः रागवाची है। केदार में 'का - म' करते ही जैसे उसकी छाया रूडी होती म दे, पैके ही सामोद में 'दि - प' कहते ही उसकी मूर्ति खड़ो हो जाती है। दक्ता स्टरूप निम्नोक है :--

हत सम में बहुरान का उचार करती समय गुद्ध मंचन को हुना आवश्यक है। वह महामा मध्यम से भीड़ केरर उच्चिति होगा। ताथ ही अन्य रखों के उच्चार भी, जहीं तक हो सके, कीर तोड़े, मीड़ से ही किये वाएँ, तो बहुत वर्णा। भीन या तिवार वैते बाकी में एक ही पर्ट पर तार हो गींच नर इसरे त्यर पर पहुनते हैं अथना हारांगी की माया पर, मिना उँगाठी उठावें, बेलीट कर एक हमर से बुद्ध रूप रूप जाने हैं, उन्हों महार इस पा माँ मध्यम से ध्रम्पान, क्राम से बेबन, बंबन से तार पहुन हमाही हमर मीड से ही ठिने चाहिये। हुए तरल बक्ति के आर हुत की के को पा मैं,

| ×                        | ધ                                       |                  | •                         |             |                          | <b>१</b> ३                 |                        |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| १८)<br>रिगम प <b>–</b> प | गमार सानिसा, पर्सासा दि                 | '~रिं¦सॉरिं'निस  | ांधप,  रि <sup>†</sup> गं | d प - प्री  | रीर सिनिस                | ]<br>जं, पसांसां रि        | -रि सारि               | निसाध                 |
| रिगम प – प               | गमरिसानिसा, मारि निस                    | धप गमिरिह        | गनिसा, गग                 | रीमो •      | री दुर                   | ्रीकाः                     | ई सारि                 | नि संधिः              |
| गमरि सानिमा              | गग रीमो • री                            | दुर   का         | <b>६</b> ,सारि            | नि सोधपीग   | ारे सानुस                | न्न, गव री                 | मों,•रं                | ी   दुर               |
| १९)  <br>रिगम्प,रिगम     | र,ग मरिका, पस्तीसी दि <sup>र</sup> ,पसी | सरिंनि साधि      | ]<br>,रि'र्मर्म पं,ि      | र्धन मिन्नी | मंरि <sup>'</sup> सां, प | स्त्रीसां रि',पर           | ां,सरि <sup>1</sup> नि | सांधप,                |
| रिगम् प,रिगम             | र,ग मरिसा, रिगम प,पसा <u>ं</u>          | सरि',रि' गंमप    | ,गंमीर सी,                | सांसा, धपग  | मरिश,                    | गगं, रीमो                  | • री                   | टुर                   |
| का हुर ः                 | ना भरी गग रोमी                          | . €              | का ड                      | रंका,       | मरी                      | गग रीमो                    | • चै                   | हुर                   |
| २०)<br>सासासायपर ग       | मरिसान्तिस, पपन सीसीर                   | ी<br>निस्थि सम्ब | स्रोसांसी पेप             | र्ष मिनिर   | स्रोतिस <b>ा</b> ,प      | पप सिस्तर                  | र्ग विसीध              | पम्प,                 |
| सासासा पपप ग             | मरि,सा <u>नि</u> सा, सासासा, पपव        | ,सोसांसा पेपपे   | र्गमेरि सीन               | नसं धपग     | मरिसा,                   | गग रीमी                    | ं •री                  | ξ₹                    |
| का ओड़ै∙                 | ह, मरी गग रीमो                          | • री दुर         | का ओ                      | ਡੈ ∤• ਫ,    | भरी                      | गग रीमो                    | • <b>री</b>            | ξ₹                    |
| २०)  <br>सारिसारि,रिंग   | रिग,ग मराम, मयम्प,प                     | मप,गमरिसा,       | बारिनि सा,प               | घ   म्य,स   | िनिसां,                  | चित्र <sup>।</sup> र्वः,ची | रि <sup>'</sup> सो,सो  | रि <sup>'</sup> निसां |
| पथम् प,गम                | रिसा,सारिन्सा, सा प                     | सं प             | गर्नार' सा,स              | ीमां∫ ५प,ग  | मरिसा                    | गग रीमें                   | • <b>री</b>            | दुर                   |
| स सि<br>मा ओ             | ग मरी गम रीमे                           | ी हर             | at, 3                     | र्ग । ग     | भरी                      | गग रीमें                   | । • री                 | हुर                   |

#### राग कामाद

ति
श्वारोह्मवरोह्—सा म - रि त, म्यायत सां, यां प - प, त्रवम्य - मृत सम - सारि - ल ।

साति—तक ओहा - पाडव चा कह पाडक-पाडव ।

मृह्—पद्व । आलित में भूत्म ।

पंता—पूर्णा में करम उत्तरात में पंचम ।

मृहि
सात्मा पंचम !

मृहि
सात्मा सार्च प्रति - हि त ।

विन्यास—पद्व ।

हि
सुप्य प्रता - ए, मृहि त । समह सम सारि - सा ।

समय — पति के मृतम नाम में कहमान, विहास, हमीर आहि के बाह और वेदार के पूर्व ।

प्रति—कुछ संसीर, दुछ तरङ ।

#### विशेष विवरण

कामोद एक बच्चा लासा मदुर राग है। इसमें दो मध्या रूमते हैं। चेटार में 'ता — म' इन दो सर्घे फी म रुंगति और इसमें ' रि — प' को संगति मुख्यतः रागवाची है। केदार में 'ता — म' करते ही जैसे उसकी हमया रुद्दी होती प है, पैसे ही मामोद में 'ति — प' करते ही उसकी सूर्ति लड़ी हो जाती है। इसका स्वरूप्य मिमोत्त है :—-

रूप सम में ऋतम का उचार करते समन चुट मन्त्रम को कून आवश्यक है। वह ऋतम मन्त्रम से भीड़ लेकर उच्चिति होगा। साम ही अग्य रसों के उच्चार मी, वहाँ तक हो से के, गीर तोड़े, सीड ने ही किये चारों, तो बहुत अग्छा। प्रीन या तितार कैसे वार्धी में एक ही रहें रहा रहा की नींच कर कुसों स्वर पर धुन्देनों हें अथवा चारों भी ये वार्धी र होना उँताशि उद्धेरी, चारी कर एक हस से हुसों रहा पर जाते हैं, उच्ची म्यार इस तम में मज्या से ऋत्या, ऋत्या से पंचम, पंचम से तार पहुज हत्वारि स्वर मींड ते ही केने चाहिये। कुछ तन्त्र ऋती के और सुत गरी के को सम हैं, अपन्न हैं। पुछ लोग, रिरोशनः भाजवर्षः प्रमाली के लोग इसमें कांमन निवार का प्रयोग करते देखे गए. हैं। इसारी राय में यह गुणीनम मान्य नहीं है, निवास्त गड़ा है, अचार के विकट है और मायकी-परंपरा के प्रविकृत है। इसल्थिय कोमन निवाद ना प्रयोग भूत से भी न करें।

सामान्य प्रचार में केवर के बाद शानी रात्रि के प्रथम बाम के अंत में यह राग गाया जाता है। किन्तु हमारी राय में स्ट्याण, निहाग, हमीर किनमें गांधार निषाद और धैवन कर पति हैं, इस रागों के बाद और फेटार, दिलमें गांधार

भा प्रायः समूचा त्या और शुद्र मत्यम का शतुल्य है, उसके पूर्व होर गाना चादिये। यहाँ सम्प्रम का संयोग होते ही गांमीर्थ जवता होगा है और यह गांमीर्थ जवती हुँ दिन्ना को स्वित करता. है। वसे व्यो राव बदती जाएगी, लोस्सी जवम पंचम मत्य होने जाएगी और अंत में विरोदित हो जाएँगे और गान्मा, पेचन नियाद कांगी तीजात की स्वाग कर कोश्रण अनेत जाएँगे यहि पालि मंगीर पाताया को स्वाग कर कोश्रण अनेत जाएँगे यहि पालि मंगीर पाताया को निर्माण कर के के दिने शुद्धमण्य, 'वा-म' की रात संपत्ति में अववा सुक्त मत्यान के रूप में बन्न वाता जाएगा। यह यह प्रकृतिक कर्म मानुस देशा है। संगवतः नैसर्गिक नियमों को रेपन्य अनुमान हो मानिया करें मानिया करें मानिया वाती हो और तहतुतार काय का क्रम निवत विवा है। ऐसा अनुमान होता है।

रि – प स्वर-पंगति, तार सतक वो कोर छुवाच--इन वाती से इवमें युछ वरख्या प्रतीत होती है और स्वरों के इन्चार भींड से होने के कारण कुछ गाममेंचे मी हममें दिखाई देता है। इसमें रूगामरस्याण की तरख्ता नहीं है, हमीर की उहामता नहीं है और पेनार की संभीरता नहीं है। फिर भी बढ़ चंचल या उच्छे खळ नहीं है, ऐसा अनुसब होता है।

# राग कामोद

## मुक्त श्रालाप

सासा नि रिरिसा रि 
$$\underline{q}$$
 पु सासा नि रिरिसा रि  $\gamma$  । रिर्मा  $\gamma$  । रिर्मा  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$  ।  $\gamma$ 

म म म म स्प्रान्ति है, स्थान सिन्ति निर्माति है, प्रान्ति है, प्रान्ति है, स्थान सिन्ति है, प्रान्ति है, स्थान सिन्ति है, प्रान्ति है, स्थान सिन्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति है, प्राप्ति

साचा रिरि . (७) स्मिन् मरिय – मुख, स्थित्वा ममरिय – मुख, पुष्यु सानिनि स्तिस्य

गरिरिप - मूप, सारि साम रिप - मूप, मूधमूप ग - म सा रि - सा ।

रि
(८) रिलाणा मरिटि प - मुज, लाजिनि रिलाणा मरिटि प - मुज, लुपुप सानिनि रिणाणा मरिटि
रि सा सा गा रि मु पु ला का सा रि
प - मुज, मरि मु पु सानि रिला मरि गला मरि प - मुज, पुमु पुषु सानि रिला मरि गला मरि प - मुज, पुमु पुषु सानि रिला मरि गला मरि प - मुज, पुमु पानप गम म सा रि - सा।

म रिस्तां म म स्तां सायु म रिस्तां सा (5) रिय थ - य - मुनुसारिय ध - य - मुनुसारिय ध - य - मुनुसारिय स्तां सा सां सासुम रिस्तां सा सां सा सां मुनु- घ - य - मुनुसु यु सारिय ध - य - मुनुसार - यिय - य - मुनुसार - सिन्य प्य

प म म प - भूर, ध्रथपम्य - ग - मूर्पम् - सा रि - सा।

सा रि सं या सा सा या सा सा या राज्य सा सा या राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य सा राज्य स

म (११) हिरिशानिसा रि - ममरिसारि प - ध्यवम् ४ - प स्व, मरि मसा मरि पम् ध - प - स्व,

थव---वम्--पव--मरि--मस-- मरि--वम्- धवं ध - व - म्व, रिस्सा ममरि वदम् धववं "ध - व - म्व, घुधु स्तं नि े सा रि स्तालीनु रिरिनाममरि परम् थथप घ−प−म्य, रि≕रि─सा-सा-म म≕रि—रि−प≕प≕म्—म्

म् स्र¦ प म घ≔घ≔प प - घ-प - मृष, पथम्प गमरि – सारि – सा।

(१२) सारिति<u>सा</u> पथम्प सां - निसां, प्रश्चप सां - निसां, प्रश्चिम् चम् चप सां - निसां, दिसा प्राप्त म म रि घप पपम्चयसां – निर्हा, साम्मिरि – रियम् – म्हण्यप् – सां – निर्हा,

रिसासा मरिरि वम्म् घवप सी - निसी, रिसा-मरि $^{\prime\prime}$ प-मरि $^{-}$ पम्  $^{\prime\prime}$ प-पम्घप सी - निसी, सा=रिसा

 $\overline{w} = \pi R$   $R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R = \pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi R$   $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$ प सा प – मृप, पथम्प ग – म रि – सा।

म रिमरिसां में स्तंप प भ (११) सारिप-रिपष-पसंरि'-सं-निसां, घ-मुप-सं-निसां, घ=घ-प-प

या सा वि रि रि सा सा प प म् सा - निसा, रिन्दि-सा सा म-म-रि रि य - घ-प प सा - निर्सा, मिनुसा यम्प सा - निर्सा,

िसा मारि - प - मारि - पम् - पम् - पम् - तिमां, रिवासा - मारिर - प - मारिर - पम्मू - प

घम्म् चपप -सं - निसं, रिरिसानिस मगरिसारि धपपम्प सं - निसं, रिसासा गरिरि - मरिरि पम्म् -

पम्म भवप - सी - निसी, सीरिनिसी - ध - प - म्य, पधम्सर - रि प - म्य, गम - सारि - सा।

्रभ ) सः — रिसा सा — मरि रि — यम् म् — चय सा — निसा, रि'रि'सानिसा रि', धवामप मं सां म जं मं रि'रि'समिसा है, प्रथमस्य घ - रिसिसिन्स है, सांनिरिसा है, प्रथमस्य मं स सा सं संनिर्दे ही, मूरि वम अप - संनिर्देश हैं, सानुस्ति हैं, प्रमुख प - संनिर्देश हैं, हिंदिसंक्रिसं न - मं मं रि' पं मं रि', घथयम्प रि'रि'स्रोनिस्तं रि', स्स्सिन्स्तं रि', सं रि' पंगं संस्ति सं~ र्श्वां महिना पगमन निर्सा, सोहि'निर्साप-प-म्प, पथम्प-हि-सा। (१५) रिरिसानिसा ममरिसारि पपम्रिम घथपम्प सा - निर्सा, रिरिसा ममरि पपम् घषप सा - निर्सा, रि रि प सा सा स्तारि म् साम मरि – रिप पम् – मृथ पथ – सां – निर्मा, मरि – महा निर्मा पुर्व – पुष्य – म म दिप ग पनि नि रागि— रिसा— मरि – मता— मरि पम – घासां – निर्मा, सा दिप घ – प, प सांसी दि' – सां – निर्मा, नि म पुसा-सारि=सारिप-पय=न्य पर्सा-सारि<sup>1</sup>-सां - निर्मा, धु<u>पप</u>-सानिन्-रि≃सा, मरिरि-पुमुम्-य=प, घपप सानिन - रि' - सां - निसां, सारिनिसा पथम्प सांबीरि' - सां - निसां, स्वारिनिसा पथम्प सारि निसां पथम्प मं मुखाय मं सांम सा म सांम संसदि - सां- निर्मा, पुरासाय बना सोनारि - सां- विद्या, म - परि- लाघु - पुरि- लाघु - पुरि- लाघु - पुरि- लाघु -सां मं सा सा दि सां- निता, रिरेशानिया - रि-सा पथपम्य - पर्चप दिरि'शानियां रि - सां- निर्मा, रि=रि-सा-सा रि रि सा रिरि रि प प मुझां झां नि म ग=म=रि-रि-प=प=मू-मू-घ=घ-प-प-रि=रि=संसा-रि'-सा-[नेश, सारिनिस भं रिं पं भंभं सां प म म रिं-पं-वं-वं-वंशन-संरिं-सां, सांरिनिर्धाय-प, प्यमुप-ग-मरतम-रि-सारि-सा

# राग कामोद

## ख्याल—विर्लाम्बर एकताल

गीत

स्यायी—हैं हो अवसन प्रीडिये निमादिन प्रेम विवा को संग। संतरा—विवास क्षेपे वहां भौरत हैं भेरे प्यारे को कोजिये एक हो संग॥ स्थायी

| x                     |               |            | ,          |                     |                 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| ì                     |               | 1          |            |                     |                 |
| ļ                     |               |            |            |                     | t               |
| v                     |               | 3          |            | 13                  |                 |
|                       |               | 1          | 4          | ।<br>मृग            | ≀.i<br>— ધ – પ  |
|                       |               | )44¢       | तोः        |                     |                 |
|                       |               | £ .        | d:         | च न                 | ऽम इन           |
| Х                     | ,             |            |            | <u> </u>            |                 |
| q                     | म्प           | वस्तव      | म<br>री    | सा                  | त्तुस           |
| ខា័                   | z z z         | 2 2 2 E    | िंट        | मे                  |                 |
|                       |               | \$         |            | <b>t</b>            |                 |
| स्रा<br><u>प</u>      | सा            | म<br>हि    | स्र        | H R P               | - मृष           |
| নি                    | а             | R          | 7          | ਸ਼ੇ •               | s ::            |
| ×                     |               | ,          | 4          |                     | '               |
| प वर्सी               | <br>। घ = ग = | प्रधमप     | य          | सर<br>सरम्म         | म्<br>रिसा      |
|                       | [ ]           |            | "          |                     | 1               |
| म <b>••</b> ऽ ऽ       | • ऽ पि ऽ      | ्र ४ ४ ४ ४ | •          | ₹ <u>1000</u> 2 2 2 | • ŧi            |
| U                     | 1             | \$         | सारिसा     | t .                 | . ,             |
| सामार                 | सा            | निसा सा    | मझरिरिय    | ध<br>मृद            | स्रो<br>- ध - प |
| $\widehat{\dots}_{z}$ | ग             | 3 2 2 °    | तो•••• ऽऽऽ | জন                  | <b>इस्ट्र</b> न |
|                       |               |            |            |                     | •               |

, श्रंतरा ,

| ×                |                     |                             |                                               | 4                 |               |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                     | 112                         | •                                             |                   |               |
| •                |                     | \$                          |                                               | <b>११</b>         |               |
|                  |                     | स्त्री पप                   | प स                                           | स्रो              | - निर्स       |
| •                | į                   | निय                         | ना                                            | वो                | z ::          |
| ×                |                     | ٥                           |                                               | ų                 |               |
| स्रो             | निसो - सं -         | निध                         | निसंहि <sup>'</sup><br>  घनिसंहि <sup>'</sup> | प नि<br>- सोरिंसो | सी ध          |
| मे               | ुं इ <sub>य</sub> इ | ही• <b>ऽ</b> ऽ              | ਜੱ•••                                         | इडग्डड• व         | York          |
| •                | ,                   | ۹                           |                                               | 1                 |               |
| 44               | म<br>रि             | रि<br>प                     | ि<br>- पथव                                    | म<br>रि           | सा सा         |
| <b>∵</b> 222     | ।<br>  मे           |                             | ऽप्या∙रे                                      | को -              | • ८ टकी       |
| × .              |                     | •                           |                                               | ۲                 |               |
| स्त्री<br>रि'    | र्सा                | प<br>सारि <sup>1</sup> निसा | स्त्री<br>भूप                                 | प<br>ग            | सा<br>मामन रि |
| বি               | े वे                | 525                         | क दी                                          | , अ <b>i</b>      | ₩.            |
| •                |                     |                             | ٠                                             | ę.                |               |
| नि<br>सा – सामरि | ् सा                | निुसा सा                    | सारिसा<br>ममिरिपि~                            | ध<br>म्प          | स्ति<br>– घ∽प |
| دين:۶۰           | ग                   | î z z §                     | तो • • • • ऽऽऽ                                | ज न               | ड गडन         |

# राग कामोद

छोटा स्याल

वाल – त्रिताल

### गीव

स्थायी — जाने न दूँगी शे माई चयने बजम की मैतन में कर राख्य पजदन सूँद सूँद कर।

श्रंतरा—जब शावेंगे लाल ही भाप ही मोरे मंदर लेहें बलैया रूम भूम हर ॥

## स्थायी

| ×             |    |          | ٩              |     |     |    |     | •    |     |    | ₹  | 3            |     |      |    |
|---------------|----|----------|----------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----|----|--------------|-----|------|----|
| 1             | 1  | 1        |                | 1   | 1   |    |     |      |     |    | q  | म्           | प   | म्प  | धप |
|               |    |          |                |     | [   |    |     |      |     |    | লা | ने           | न   | दूँ• | •• |
| सा {          |    | l        | - 1            | म   | 1   |    |     | र्सा | नि  |    |    | ı ı          |     | 1    |    |
| ㅋ             | Ŕ  | ग        | सा-रि          | R   | ष   | ٩  | -   | ध    | ঘ   | प  | 4  | ┦.           | 4   | म्प  | धप |
| सा<br>म<br>गी | •  | s •      | रोड•           | मा  |     | ŧ  | z   | मा   | •   | ŧ  | আ  | <del>1</del> | न   | हूँ• | •• |
| सा            |    | 1        |                | 4   | 1 1 |    | 1   | 1 1  | i 1 |    |    | 1            | I   | 1    | ı  |
| ম্            | रि | - n      | सा∽रि          | R   | 4   | 4  | -   | ী ম  | P   | रि | सा | सा-नि        | R   | स    | -  |
| र्गाः         | •  | • 2      | सा∽रि<br>रीऽ • | भा  |     | ŧ  | z   | अ    | ų l | ने | ਕ  | ਲ5•          | H H | को   | 5  |
| ١             | i  | ∤नि      | }नि <b> </b>   |     | 1   | 1  | ì   | 1    | 1   | 1  | 1  | 1 1          |     | 1    | ı  |
| नि_           | म् | <u>ਬ</u> | ધ્ર            | सा  | -   | सा | सा  | रि   | -   | सा | -  | सा           | सा  | सा   | सा |
| <del>1</del>  |    | न        | नि<br>धु<br>न  | में | 2   | क  | ₹   | स    | 2 [ | ख् | s  | Į q          | ਭ   | কু   | न  |
| 1             | 1  | ١        | ١١             | l   | 1   | Ļ  | l   | ļщ   | į į |    | ١  | 1 1          |     |      |    |
| गरिरि-        | -  | सा       | गरिरि -        | -   | सा  | -  | स   | Į ₹  | प   | -  |    |              |     |      |    |
| Z• •#         | z  | =        | Z••#           | 2   | 1 2 | 2  | ias | Ī .  | ١.  | 5  | 1  |              |     |      |    |

|     | •     |  |
|-----|-------|--|
| - 1 | श्चरा |  |

|   |         |    |      |                     |                |     |      |               | - 1    |       |   |   |          |     |         |                 |
|---|---------|----|------|---------------------|----------------|-----|------|---------------|--------|-------|---|---|----------|-----|---------|-----------------|
|   | ×       |    |      |                     | ۹,             | -   |      |               | ۰      |       |   | , | <b>!</b> |     |         |                 |
|   |         |    |      |                     |                |     |      |               | व      | q     | 4 | - | प<br>सा  | -   | स्रा    | -               |
|   |         |    |      |                     |                |     |      |               |        |       |   |   |          |     |         |                 |
|   | स्रां   | -  | स्रो | स्रा<br>ही          | स्री-मं        | - i | ft'  | ef            | ₹i     | <br>ਬ | - | ٦ | <br>- म् | धप  | रि<br>म | R               |
|   |         |    |      |                     |                |     |      |               |        |       |   |   |          |     |         |                 |
|   | सा      | -  | -    | ਜ਼ੀ <b>ਸ</b><br>ਲੇ• | <del>1</del> 井 | R'  | स्रो | ₹'            | स्रो   | -     | - | - | नि<br>घ  | नि  | ਚੀ      | ft <sup>1</sup> |
|   | ₹       | ž  | 5    | ਰੇ•                 | ٠.             | हों |      | व             | ले     | z     | 5 | s | याँ      |     |         |                 |
|   |         |    |      | 44H -               |                |     |      |               |        |       |   |   |          |     |         |                 |
| ₹ | Z • • Z | \$ | 4    | ₹•• 5               | 2              | l H | 54   | <sub>ne</sub> | ا ـِ ا | ١. ا  | _ |   |          | - 1 | - 1     |                 |

# राग कामोद

### भपताल

गीत

स्थायी—गोरे बहन पर स्थाम हिडोना ! विलक माल धीर गूँदना॥

ष्पन्तरा—गोरेगोरे कर जामें हरी हरी च्रियाँ। पांचे गनरा श्रीर कुँदना॥

## स्थावी

| ×              | 1            | ŧ            |      |              | •        |         | :                        |          |         |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
| म<br>(रे<br>गो |              | रि प         | _    | 1 4          | q        | 4       | ध<br>म्                  | <b>q</b> | प       |
|                |              |              |      |              |          |         |                          |          | ₹       |
| म्             | 4            | सो सो<br>धनि | स्रो | स्ति<br>भ    | ध<br>म्  | य-ध्य   | पग -                     | <b>н</b> | Ŕ       |
| श्या           |              | स्∙          |      | हि           | ठो       | ** 2 ** | ना•                      |          | •       |
| म<br>रि<br>ति  | रि<br>प<br>ल | ध<br>म्<br>क | 4    | प<br>ग<br>मा | <b>H</b> | रि<br>इ | ਸ<br>  ਜ <u>ਿ</u><br>  औ | सा       | सा<br>इ |
|                |              |              |      |              |          |         |                          | रि       |         |

## थन्तरा

| प  | ч | स्री | _ 1 | र्स | स्रा | स्रो | स्रो | _ s | सी  |
|----|---|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| गो | ₹ | गो   | 2   | ₹   | 專    |      | जा   | s   | Į # |

|          |      |        |    | •   | . ,    |      |      |     |    |
|----------|------|--------|----|-----|--------|------|------|-----|----|
| ×        |      | ٠,     |    |     |        |      | ٤.   |     |    |
| <u>ب</u> | 4    | R      | -  | fr' | 1 4    | p.i  | 1 4  | _   | ١. |
| ,        | į įt | ١,     | 1. | 41  | ۳ ا    | 1 6  | ₹ e² | -   | 1. |
| rī<br>Ř  | -    | 1 5    | -  | Į į | 1      | l 6. | F.   | ni  |    |
| ٣        |      | è      | :  |     | -      | 41   | 40   | ١., |    |
| tt<br>ft | ğ.   | #<br># | 7  | 1   | ا<br>ا | -    | -    | Ħ   | Γ: |
| i        | . 1  | ١.     |    |     | gr     |      | -    | .   | ŧ  |

### राग मल्हार

िरं प गर्नि आयोहाबरोह—सारी – रिप, मर्ग्नि, निसं, दिमप, मृत्मिर गु००० प्रमारी – सा, नि्न् ं

धु निसा।

जाति—वर्म घाडव – पाडव ।

ग्रह—ऋपभ ।

छांश—पंचम ।

म्यास—पंचम ।

ध्यपन्यास—गरपम ।

धिन्यास-पर्ज।

रि भ म मुख्य ऋंग— सा, दि — - मृष, नि, – नि सां, ग् ००० प्रमम -- रि -- सा ।

समय-वर्षा-ऋतु में चौनीस घंटे ।

प्रकृति—मध्य गम्मीर ।

## विशेष विश्रस

मल्हार एक अतौन प्रतिद्ध राग है। कियरिनयों ने इते, लुद प्रतिद्धि ही है। प्रचार में बो मल्हार गाया जाता है, उसे आनक्ष्य सब कोई मियोंम्ल्हार के नाम से पहचानते हैं और उत्तक्षा संबंध तानसेन मिया से जोड़ा जाता है। पुराने राग-वर्गोकस्था में बो सुख्य छः राग माने वाने हैं, उनमें जो मेप यग के नाम से प्रतिद्ध है, उत्ती में खुछ हैर-फेर, स्थरों का काल-बढ़ाव करके मियों मल्हार को प्रचल्कित किया गया होगा, ऐसा अनुमान किकी-किसी ने किया है। नर्द् गुणिवनों को यह भी चर्दते सुना है कि मल्हार आंग में दस्वारी वा अंग मिला कर मियों मल्हार मनाई गई है। किसी-किसी ने यह भी क्लान की है कि मेप के कीमल निपाद के अतिरिक्त उत्तमें गुद्ध निपाद और चैवत का अल्स उपयोग करने से मल्हार होता है और उत्ती मल्हार के पूर्वांग में महा गान्यार का प्रयोग करके मियों मल्हार बनाया गया है। अलक्षा

गमरिसा' यह दरशरी का अंग सीवा न लेकर ग्रा०० पुगम − रि, में विरोध अंग से लिया जाता है।

र्श्व मान से इसमें फोमल गान्यार कगता है और दो नियाद का प्रयोग होता है। बुछ कोगों था कहना है कि इसका गान्यार द्वारा के गान्यार से मिलता है और देते गायक हुने गए हैं जो महतार के पूर्वांग में दरवारों के दंग से गान्यार कगतों हैं। बस्दा वर्षस्यामां हमारी यह इसती परंपा में इसका गान्यार न फोमल है और न छात्र है। मत्यान से अमार्टीलन केते हुए जब इसके मान्यार न उच्चार किया जाए तब प्यान रहे कि यह दरवारों के नाय्यार से छात्र दें। मत्यान से अमार्टीलन केते हुए जब इसके मान्यार से उच्चार को गान्यार के कान्योजन की और उच्चार को यह किया पान्यार को कान्यान व्यवस्था में अपना का से अपना का से अपना का से अपना का से अपना का से अपना का से अपना के मान्यार को आन्दोजन की मी पीनिसा न कहें, अधित पंपान न हि न सार की मी पीनिसा न कहें, अधित पंपान न हि न सार है और सह गुक्सल से ही बंदानत किया जा सकता है। साह हो, मान्यार को आन्दोजन देने के बाद कमी भी पीनिसा न कहें, अधित पंपान न हि न सार ही है हैं, दिससे बादर हो जाना से स्वार्ट है आपना स्वर्ध हो बंदानत किया जा सकता है। साह हो, मान्यार को आन्दोजन देने के बाद कमी भी पीनिसा न कहें, अधित पंपान न हि न सार ही होई हो हो से स्वर्ध हो से स्वर्ध हो से स्वर्ध हो से स्वर्ध हो से सार की सार कमी भी पीनिसा न कहें, अधित स्वर्ध हो से स्वर्ध हो से स्वर्ध हो से स्वर्ध हो से सार कमी भी पीनिसा न कहें, अधित से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार

कोमल निपाद के साथ हो हाद या तीज निपाद का प्रयोग दल राग में आवश्यक माना गया है। नि् निल सं गरते स्थय जिननी अन्द माना में धैवत ना रवर्ष होगा, उजना ही धैवत का प्रयोग वहाँ गोलनीय है। मस्दार और वहार दोनों हो में वर गित्य माना किया जाता, ते वर कोमल निपाद का उच्चार दीर्थ तो होता ही है और इसी से मुस्तकी गायकों से, सुरमता न समझने के जारण, मस्दार में बहार अंग का अभिमाय हो बाता है। इससे बचने के लिये दोनों की नीचे दिली सुख कितार जाता में रसी जाई।

प्र . मल्हार में 'मन्दि — नि खी' यो 'मन' से ही आरंभ किया जान और बहार में 'मृत् — गृम नि — न नि सी' या 'गृप्दि— भनिसी' यो किया जाग । मल्हार में बहार की भांति धैयत का स्तष्ट प्रयोग म हो जाए इसलिये 'दि — निर्दा' ही बरना चाहिए विससे जितनी अल्न मात्रा में धैयत बाळनीय है, यह अपने आए लग आएगा और राग की द्वार्ट्स बनी रह सकेगी।

गान्धार और निपाद की करर विश्वी दोनों कियाएँ कृषण गुरुमुख से ही सीख हों और अन्यास से अपना सें। अब मरहार की 'रिय' संगति का प्रपोग समझ हों। मरहार और क्यामेट इन दोनों दायों में यह स्वरत्नंगति की जाती है किया दोनों में हो केने ना दंग किर्जुस फिल्म है। यह मरहार अंग से आएँगे तर 'सा, दि — मुप' में डीक क्याम से

म (र मध्यन को ह्यू कर पुतः मीड हे हमें ऋपन से पंचम तक जाना होगा। और क्षामीट में सा — रिष, यो मध्यम से ऋपम तक भीड से आना होगा। और पिर पंचम था उच्चार करना होगा। यह निया मी गुष्टुल से ही सिंद्र होगी।

मन्द्र मच्य की विद्यमित आधारनारों में यह राग गंभीर महति घारम करता है और तार सनक के रूपों को छेते हुए मध्य सतक के दोनों निपाद का मिनन-भिन्न विधान इस राग को बुछ तरह प्रकृति का भी निर्शित करता है। सामन्यस्त्र से मह मध्यम महति का राग है और मीसभी होते से वर्षा ऋतु में चीपीसं। चंटे गांवा जाता है। इसके प्रायम सभी पदों में वर्षा ऋतु का वर्षन मिकता है। इस राग में सारंग का अंग वाफ़ी मात्रा में दिलाई देता है और विरोगतः तानिक्या में यह अधिक स्पष्ट होता है। क्षप्रभन्त्वम की संगति, 'ति नि सी' यो दो निवाद का लगाव और 'व, गृग् ा () प्रमम - रि' ये दो स्वरिक्याएँ संग्याची हैं और राव को पूर्णंतवा अभिन्यक करती हैं। चैकत की मात्रा आंत्रहर है। तानिक्या के समय 'वविनिसी' करते हुए सदन ही पराधनिक्यों या 'क्रप्यभिक्यों' मा 'क्रप्यभिक्यों' या 'क्रप्यभिक्यों' या है। ज्यात है और हुत गति के क्रप्य 'विविच वा वैसा मनोग्र

सदीय नहीं माना नाता, अपितु मुणियों ने इसे प्राह्म माना है।

# ्राग महार (मल्हार ) 🏸 🖰

# ्र गुक्त श्रालाप

सा सा ति धु सा म सा ति धु सा म सा ति धु सा सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति सा ति ति सा ति ति सा ति ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति स

्र । या चारि, ति प्रमुख - वा चारि, या प्रमुख - वि ति वा - वा चारि, या प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख - वा प्रमुख

पुपुनितान्सारम्य = मुपनि = पुनिसार = मुस्यामी विद्या

रि म सासा म (५) सारि≔म प हिमुप ग्∿ा प्सम - रि, रिस्सिनि — सारिप - हिमुप ग् ∿ा प्सम - रि,

सा रि रि म सिमाम मरिरि प - निसर ग्∧∨ा ०००० वमम - रि, सिकास मरिरि प पुर्विनुसारिय - निसर ग्

भ ००० पमन - रि, सारि साम रिप विसुत ग्००० पमन - रि, पुनि पुनि — सारि — साम पिप विसुत ग् म म पु

ि हि हि हि से नि हि से नि नि हि (६) रिश्त न रिन्म प न मा, व नि नि हि से समाप्त न मा, व नि नि न से न मा, व नि नि न से न मा, व नि नि न से न मा, व नि नि न से न मा, व नि नि न से न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व नि न मा, व न मा, व नि न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा, व न मा

पु नि रि म प मुन-पृति — निस सारि ना रि—म प — मा, मुन-पृति — वृति — निसा — सारि — स प मा, निन्पप

म म म् र् र् र्मिन् - रि - सानि नि - पु नि नि सा।

स् (७) निसामारि ममरिसारि प - मा, निसाम् रिमन् नसरिरि - निसास रि - म प - मा, प्रिन् मण -

गारिरिन्तिला - रिमनलारि - प - मा, पुनि नि मुद्र सारिपिनेला रिमनलारि प - मा, मुद्र पुनि - सारिरि - निसारि - निसारि - सिमललारि - प - मा, मुद्र - पुनि - सारिरि - निसारि - निसारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमलारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमलारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमलारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - सिमललारि - स

संभित्त - मानितनारिं मं 🏡 प्रमुं - रिं, म् अप्यम् - रि - स्वि<u>र्</u> अर्थे अपित मानितनारिं मं अर्थे प्रमुं मा।

(१३) रिसा—मरि—यम—निय निः—ंषु निसीरें – सां – निसी, सि—निय निसीरें – सां – निसी,

निर्मिष संस्रांति R'R'सां निर्मार' - सां - निर्मा, वि दिसमा यनिर्मार - सां - निर्मा, निर्मिसा पनिर्मार' -

धं प्रधं - निवां, मनरे परम नि पिर मर-ध-निवांरि' - सं - निवां, सारि निवां रि ८००० मप, परिवा म म् २०००० प्रमान - रि, सांसारि=म सानि हिं - विसा।

(१४) नारि-काम-रिय-सन्दे-सन्त दि - नि शं - नितं, सारिर सामम रियर मन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्विन्ति स्वि

(१५) सारि-साम-पिय-मार्थ-मार-दि-य नि सं दि-य, निलं हिंधांदि, संनि-हिंभां य-य, निलं हिंधांदि, संनि-हिंभां य-य, निलं हिंधांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांदि -य, हिंपांद

#### मल्हार

# मक्त ताने

सारिति सा रिरिति सा नि ति पुप पुरिति सारिति सा रिरिसा दिस्सिति सा ममरिसा नि पुमुप <u>मपनि नि सारिनि सा । मधुम पपप नि नि नि पनिनि सारिनि सा । सासा रिरि पप ग्मरिसानि सा, । मरिसा</u> पु निप्पम मुप्नि, चनि बारीनि हा सलास विसिनि सा पमग्म रिसानि सा, विरिसा विसानि सा ग्राप्ति चि सारिति\_सा । सारिरिसा रिपयम प्रमम्म रिसानि ्न, काविरिसा पुति ् मुपु मुपुति ् नि सारिन्सा । रिसासा रिसासा सानि नि सानि नि विषय नि पर मम्म प्रथम नि नि नि नि नि चितिष्ठ धनिसारिनि सा । सासा शिर पर पनिस्पर ग्मरिसान् स, ममरिसान् सा निविसप ग्मरिसान् सा । सासासा रिरिरि पपप निनिन् सपग्मरिसान् सा । सारिसामरिप मनि मप गुमरिसान् सा । निर्दिश निनिष नि्वनिन्मः गुमरिसा । रिरिरि पपप निधानिन्सप गुमरिसा । सासासा पपप निधानिन्मप गुगरिका । रिञ्च च == पमप निर्वित्तप गुमरिका, मविनित् निर्वित्तव गुभरिका । सासा रिरि पप निनि मप निनि सीसी विविभय गुमरिसाति सा । सारिरिसा रिपयम मर्विन्य मर्वानिर्वसीरि निसी नियमप गुमरिसा । पय=म गुमरिसा नि्ति-नि पनिश्व ग्मरिसा, सोसां -क्षो नि्नियनि्निसोसी निन्तिय ग्मरिसा । साला रिरि पप नि्निमप निनिसारि निर्सा भिन्निमय गुमरिसा । गावा हिरि पप निर्मित्सम निर्मित्सिर निर्मा निर्मितमय गुमरिसा । सारिसा—सारिसा पन्ति – पनिए सीरि सी—सीरं सी निर्मिष ग्मरिसानि सा। सासासा रिरिटि पपप निर्मिन विष्मिनित सीरं निर्मा, सारे सां - सीरं सां निर्मिषानिनि सारि निसा निन्मिय गुमरिता। नि नि मुप नि घनिनि सारिनि सा निधनिनि सारि निसा, गुगुगु ममरिसा। सारि साम रिपमप मनि धनि सारि निर्सा, निरारि - निर्सार - निर्सा निनिमय गुमरिसा, सारि - सारि साम - रिम रिपमप मनिमय मनिधनि सीर निसा गूमीर सो निन्मप निन्मप ग्मरिसा। रिरिसारिनिसा मगरिमरिसा निर्विपन्मप रि'रि'सोरि निसा निन्मप गुमरिसा । रिसासा रिसासारिनिसा, निषय निषय निषय निषयिनमय, रि'सीसी रि'सीसी रि'सीसी निसी सीसी रि'रि' वेषे में मे-रि'सोनिसो निनिमय मुर्मारसा । सारिरिसा सामगरि रिययन मनिनिध निसीसीनि सीरि'निसी मेमीरीसी निनिमय नि नि नि निनित् सार्रिन्सा । रिसासा—रिसासा मरिरि मरिपप निनित्तप, मम्म पपप निवित्त निनिशंरि निसी, रि'सोसो — रि'सोसो रि'सो - रिसो रि'सो निनिमन, ममन परण निपन्पि निनिसोरि'निसो निनिमर गुमरिसा ।

# राग मल्हार

बड़ा ख्याल

## वाल—तिलवाड़ा

गीत

स्थायी-करीम नाम हैरो तू साहेब सवार 1

श्चंतरा—दुःख दिहि दूर कीने सुल देही सबद को श्रदारंग विनती करत रहे सुन वेशे करतार ॥

|                               |               |                  | ,                | थायी               |                |                                     |                                        |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| ~                             |               |                  |                  | ų                  |                |                                     |                                        |
|                               |               |                  |                  |                    |                |                                     |                                        |
| ٠                             |               | `                | 1                | ₹                  |                |                                     |                                        |
|                               | -             | -                |                  |                    |                | न्<br>जस्तिरग्मपम रि                | -सा <u>नि नि - प</u> -<br>ऽ म••ऽ ऽना ऽ |
| ×                             |               |                  | ,                | 4                  |                |                                     |                                        |
| ध ध<br>नि <u>्</u> नि         | मृत्-िन       | निसा नि          | सा               | <br>सारिनुसा -<br> | षु धु<br>नि्नि | नि सा                               | निस                                    |
| • •                           | • জু          | ते • ऽऽ          | • 2 2 2          | वेःः ऽ             | • •            | ₫•                                  | 1 : zzz                                |
| •                             |               |                  | ₹ ₹              |                    |                |                                     |                                        |
| <u>न</u> ि-रिसा <u>नि</u> सा~ | रिसानि सासारि | म म<br>पपधपग् ग् | म रि<br>ग्मप्रमम | स्म<br>रि          | सा             | वृन्तुग्म<br>सासारिग् <u>य</u> मगरि | सानि नि:-पः                            |
| साऽ •••• ऽऽ                   | ••••हेब       | स∙ऽऽ ऽऽ•ःता•     | ·                | • 2 2 2            | ₹              | <b>5.00 00</b> €1                   | SHOOS SHIS                             |

|              |               |                | ~                      | witi                              |             |                 |                         |
|--------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| ×            |               |                |                        | 4                                 | •           |                 |                         |
| पम<br>मप     | 9             | ध ध<br>नि्नि   | धि - नि                | निसां                             | निसी – सी – | सा<br>दिनि – सा | - निसा                  |
| दु ख         | . इ. इ. इ. इ  | ₹ •            | • 2° ×                 | दू∙ ऽऽ                            | •• s ₹ s    | की • ट •        | _ निसां<br>ऽ जे• ऽऽऽ    |
| •            |               |                | 8.3                    |                                   |             |                 |                         |
| ध ध<br>नि्नि | न् -नि        | सी सीर         | म   प                  | सो नि<br>(रे'निसी – सो<br>• व• ऽन | र्शिव वि्म  | Ф Ф             | म न्                    |
| मुख          | • ८ दे        | • <u>[i]</u>   | • 5 2 2 } <del> </del> | • <u>३</u> • ऽ न │                | को • • •    | • ६ इ अ         | दा •                    |
| ×            |               |                | ų                      |                                   |             |                 |                         |
| सीनि्न्-प-   | गुप - प -     | रिषम<br>- पथपप | सम<br>ग्ग्             | ग् सा<br>मपमम रिसा                | सा<br>रि    | <br>  सासा      | सा<br>पपप-<br>सुन छेऽ ् |
| z z tz       | <b></b> ≥ 1 ≥ | 조 원•편•         | রি ∙                   | <b>;;</b> ; ₹₹                    | <b>a</b>    | रहे ऽऽ          | सुन छेऽ ्               |

## राग मल्हार

## छोटा ख्याल

# ताल ~ त्रिताल

#### गीत

स्थायी -- उमेंड धुमेंड धन बरसे बूँदरा चलत पुरवाह सननननननन यर बर करेंदे मनदा लाजे कींपरता थोडी कननकनन कननन ।

स्रंतरा—पमध्यमक घमके जूगनवा दमक दमके दासिनिया सनमादन गर् जागन साथी ब्रिक्त तान तान किट तिली चिट टिट घा छिट टिट घा॥

#### rama

|                   |                  |                   | •               |                    |           |     | रवाया   |                |             |           |                    |                  |     |              |    |  |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|-----|--------------|----|--|
| ×                 |                  |                   |                 | 4                  |           |     |         |                |             |           |                    | <b>१</b> ३       |     |              |    |  |
|                   |                  |                   |                 |                    |           |     |         | सा             | सा<br>म     | म<br>ग्   | म्                 | R                | ₽₹  | सा           | सा |  |
|                   |                  | 1                 | ļ               |                    |           |     | ļ       | इ              | Й           | ₹         | 3                  | μŤ               | ਞ   | ঘ            | न  |  |
| सा<br><u>नि</u> ् | ुन <u>ि</u><br>र | ध <u>ु</u><br>नि_ | नि              | सा                 | नि        | सा  | -       | म<br>ग्        | म्          | ग्<br>  म | सा<br>रि           | -                | R   | सा           | सा |  |
| ĕ                 | ₹                | से                | ર્વું           |                    | द         | ग   | s       | ∫च             | ਲ           | त         | 3                  | z                | ₹   | वा           | ₹  |  |
| _                 | साप<br>नि्नि     | प म               | प               | म् ग्              | म<br>ग्   | म्  | म्      | -              | साग्<br>म म | रि        | सा                 | R                | -   | सा           | -  |  |
| 2                 | सन               | न न               | र्म             | =                  | न         | न , | ੍ਰ<br>ਜ | z              | थ र         | ষ         | ₹                  | काँ              | 2   | पे           | 2  |  |
| <u>a</u> ,        | नि ्<br>न        | <u>नि</u> ्       | - <sup>ঘু</sup> | ়.<br>শ <u>্রি</u> | न्        | मा  | -       | R <sub>3</sub> | सा          | R         | ष <u>्</u><br>नि_् | <u>ष</u><br>नि_् | ā   | f <u>i</u> _ | ū  |  |
| Ħ                 | न                | वा                | z I             | ह                  | ₹         | जे  | s       | য়ী            | गर          | या        | वी                 | •                | ठे  | श्च          | न  |  |
| ā                 | <u>नि</u> ्      | नि                | <u>ब</u>        | नि                 | <u>नि</u> | सा  | सा      |                |             |           |                    |                  |     |              |    |  |
| _                 | [ _ [            |                   |                 |                    |           | 1 - | ! -     |                |             | - 1       | - 1                | - 1              | - 1 | - 1          |    |  |

# श्रंतरा

| ×       |     |           |      | •              |     |          | •                   | ,       |          |     | 1     | ₹       |          |        |          |
|---------|-----|-----------|------|----------------|-----|----------|---------------------|---------|----------|-----|-------|---------|----------|--------|----------|
| л       | 4   | ft        | प    | đ              | q   | বি       | ्घ<br>म             | नि      | -        | सां | स्रां | स्र     | स्रां    | स्रो   | -        |
| ঘ       | PI. | क         | ৰ    | H H            | क   | च        | <b>.</b> 4          | के      | 2        | न्  |       | ıπ      | न        | वा     | s        |
|         |     |           |      |                |     |          | सं                  |         |          |     |       |         |          |        |          |
| Z       | दम  | ·<br>事    | ₹.   | ļ <sub>Ħ</sub> | ₹.  | . द      | Pi Pi               | के      | ١.       | दा  |       | ]<br>मि | नि       | या     | s        |
| п !     | ч   | नि<br>धनि | र्सा | नि्            | 4   | Ħ        | प<br>र              | म<br>ग् | म<br>ग्  | म   | 4     | ਸ       | 4        | Ŧ.     | <b>н</b> |
| म       | न   | भा∙       | •    | ą              | ਜ   | ग        | ₹ 1                 | ला      |          | ग   | न     | કૃત     | यो       | मि     | क        |
|         | Ħ   | रि        | a a  | -              | 4   | प<br>सां | <br> स्रोनि<br>  क• | स्रां   | सां<br>ध | न्  | q q   | म्      | म<br>ग्, | म<br>् | म<br>ग्  |
| सा      | •   | l न       | ता   | z              | न   | থি       | क∙                  | ਰਿ      | है       |     | ये    | ধি      | ₹        | कि     | z        |
| म<br>ग् | Ŧ.  | _         | रिखा | रि             | R   | सा       | -                   |         |          |     |       |         |          |        |          |
| धा      |     | -         | fürr | -fr            | 1 - | STT .    | ١ ۔                 | ı       |          |     |       |         |          | il     |          |

| ×                                                       | ٠,                 |            |      |              | 0  |    |    | ,  | ŧ     |    |      |   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|--------------|----|----|----|----|-------|----|------|---|
| i)                                                      |                    | मम         | रिसा | निसा         | ઢ  | Ť  | ड  | ā  | मँ    | ह  | घ    |   |
| ۶)                                                      | मग् •              | मम         | रिसा | <u>नि</u> सा | ,, | "  | "  | ,, | "     | "  | "    |   |
| 1)                                                      | मग् ग्, म          | ग्म्       | गंग  | रिसा         | ,  | ,, | "  | ,  | 59    | "  | ,    |   |
| ४)<br>सासा सा,रि रिरि,                                  | नि <sub>.</sub> नि | নিনি       | सारि | <u>नि</u> सा | ,, | ,, |    | ,  | ,,    | ,, | ,,   |   |
| t)<br>RR R.自. 自.                                        | निनि नि, रि        | सिर        | सारि | <u>नि</u> सा | ,, | "  | n  | ,, | ,,    | ,, | ,    | , |
| <b>祖祖   祖祖   祖祖  </b> 日   日   日   日   日   日   日   日   日 | नि नि , नि         | निन        | सारि | निसा         | ,, | ,, | "  | ,, | ,     | p  | "    | , |
| ७)<br>सासा सा,रि रिरि                                   | पव य, ग्           | गम<br>ग्ग् | मम   | रिया         | ,, | ,, | ,, | ,, | ,     | ,, | ,,   | , |
| ट) म<br>सासा सा, रि सिरि                                | रिरि हि, व         | पप         | ग्म  | रिसा         | "  | *  | ,  | ,  | ,     | ,, | ,  . | , |
| भुष विष                                                 | रिरि निषा          | वर         | ग्म  | खा           | ,  | 2  | ,  | ,  | . ] - | ·- | ÷    |   |

|                                   |                 |             |              |                  |                        | •                     |                        |                 |                 |               |                            |            |            |             |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| ×                                 |                 | •           | <b>t</b>     |                  |                        |                       | 0                      |                 |                 | *             | ₹                          |            |            |             |
| १०)<br>सानि नि ,रि                | <br> स(सा;•     | मरि         | q -          | - q              | ग्म                    | रिसा                  | "                      | ,,              | "               | ,,            | ,,                         | "          | ,,         | ,,          |
| ११)<br>निष्पुष, सा                |                 |             |              |                  |                        |                       |                        |                 |                 |               |                            |            |            |             |
| १२)  <br>रिसा   सा, म             |                 |             |              |                  |                        |                       |                        |                 |                 |               |                            |            |            |             |
| १३)<br>सामा रिरि                  |                 |             |              |                  |                        |                       |                        |                 |                 |               |                            |            |            |             |
| १४)  <br>सारि  रि, सा             |                 |             |              |                  |                        |                       |                        |                 |                 |               |                            |            |            |             |
| १५)<br>रिमा सा,रि<br>प नि्मप,     | सासा,<br>ग्ग्   | मरि<br>ग्ग् | रि,म<br>ग्ग् | रिरि,<br>मन      | पम<br>रिसा             | म,प<br><u>नि</u> सा   | ਸ <b>ਸ</b> ,           | नि्म<br>मॅ      | प,नि्           | मय,           | रि <sup>'स्रो</sup><br>मॅं | सां,िर     | स्रोती,    | न्मि<br>न   |
| १६)<br>निप्र सानि<br>गम रिसा      | रिसा<br>निसा,   | मरि<br>निन् | पम<br>मन     | निए<br>ग्म       | नि्घ<br>रिसा           | सांनि<br>निसा,        | ਵਿੱਚੀ<br>ਤ             | निनि<br>म       | मर<br>इ         | ग्म<br>ध      | रिसा<br>मैं                | निसा,<br>इ | नि्नि<br>घ | मव<br>न     |
| १३)<br>रिमा सा, वि<br>सानि नि, सा | सासा            | रिसा        | रिसा ।       | रेमा             | सारिस                  | ग, सानि               | \<br>  <del>[</del> 3] | .स <u>नि</u> (  | न् सार्वि<br>वि | <br>ने_ नार्ग | ने_ स                      | ıΘ.        | शनि ्      | सानि ्,     |
| सानु ान, सा<br>रिमा मा, म         | ानान,<br>गरिरि, | यम्         | म, नि        | सन्ि म<br>मर, वि | गाने (छारि<br>पनि   सा | ो,   रिगा<br> <br>  उ | सा,<br>म               | रिंशह<br> <br>ह | ग रि            | पा (रा<br>में | ज   f                      | रमा 🕏      | रिसा<br>घ  | रिना,<br>न  |
| रेट)<br>स्मि मा,<br>नि,नि निन     | रि सासा         | , मरि       | R,           | म सिर            | , पन                   | H,9                   | मन,                    | नि्म            | प,नि            | मर            | निनि                       | न्,        | (निन       | <br>(, निनि |
| in had before                     | પ, (દિસ         | 1417        | ा शस         | ा,। स्मा         | ासा, र                 | साम                   | ⊺   उ                  | 1 1             | 1 2             | l n           | 1 4                        | ટ          | 1 17       | न           |

| ×                                    |        |       | 4      |              |      |                    | ٥       |          |        | ,            | 3         |      |              |        |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|--------------|------|--------------------|---------|----------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|
| १९)<br>रि'सी सां,रि<br>रि'सी निस     | चीस,   | रिसा  | सा, वि | सासा,        | म्   | <sup>म</sup><br>ग् | म<br>ग् | मम       | रिसा   | <u>नि</u> सा | र्म<br>म् | 14   | <sup>#</sup> | 바라     |
| रिंची निस                            | ft'ft' | निसा  | नि्नि  | <b>Н</b> Т . | धनि  | सां                | ਰ       | μ̈́      | ਵ      | g            | ŭ         | ड    | ष            | न      |
| २०)                                  | 1      | ı     | Į.     | ı            | ľ    | ł                  | 1       | <b>!</b> |        |              | í         | ı    | ı            | ,      |
| म्म                                  | Ħ.     | म     | म      |              |      | _                  | 뷱,      | 4        | 부      | ц            | 4         | l.,  | ļ.,,         | L.     |
| "   -                                | -      | -     | -      | मम           | रिसा | ! <u>नि</u> सा,    | ] गं्   | -        | -      | -            | -         | [मेम | रि'सा        | निर्मा |
| र०)<br>म<br>म<br>ग् –<br>सिरि रि',सा | ŔŔ,    | निस   | सां,नि | स्राती,      | पन्  | न्ि, घ             | निनि,   | मा       | प,म    | पप,          | ग्म       | म,ग् | मम,          | मारि   |
| रि,सा रिरि,                          | निुसा  | सा,नि | सरमा,  | रिसा         | मरि  | पम                 | नि्प    | नि्घ     | स्रीनि | ਚੀ           | ਤਮੱ       | डयु  | मॅंड         | घन,    |
| रि,सा रिपि,<br>रिसा मरि              | पम     | नि्प  | नि्ध   | संनि         | स्रो | उमें               | इग्रु   | मैंड     | धन,    | <b>3</b> 4   | इच        | न,घु | मॅट          | धन     |

( 50 )

# राग मल्हार

छोटा रूपाल

ताल—त्रिताल

गीत

स्थायी-विद्वरी चमके बरसे मेहरवा आई बद्दिया शरज शरज मोहे द्यात ही दरावे !

भ्रंतरा—धन गरने धन धिनरी चमके पविद्या विद्यु की टेर सुनाने, कहा करें।— किल कोर्ट मोगा कत दिय तरसे मा।।

स्थायो

| ×         | ,           |               | ų               | ,              | . 1               |            |               | e<br>IĐ:     |          |         |        | ₹<br>Ior |              |           |         |  |  |  |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------------|--------------|----------|---------|--------|----------|--------------|-----------|---------|--|--|--|
| }         | 1           |               |                 |                |                   |            | Ì             | न्रि         | নি       | स       | -      | Ē,       | -            | ā         | -       |  |  |  |
| 1         | 1           |               |                 | 1              |                   |            |               | बि           | 9        | Û       | z      | चम्      | z            | के        | s       |  |  |  |
| 표         | ā           | मि            | ~ घ्            | नि             | _<br>z            | सा         | -             | रि<br>सा     | રિ       | _       | -      | सा       | -            | निस-      | -       |  |  |  |
| <b>a</b>  | ₹           | से            | • 2             | •              | 2                 | मे         | z             | ₹            | ₹        | z       | z      | वा       | s            | : s       | s       |  |  |  |
| चि_<br>भा | ति <u>.</u> | नि <u>्</u> ष | न <u>ि</u><br>य | सा<br> <br>  द | , <u>नि</u><br>रि | स्तः<br>या | -<br> <br>  z | म<br>रि<br>व | न<br>र . | रि<br>ज | प<br>ग | q<br>Į   | नि्नि्<br>ज• | यम<br>भी• | प<br>हे |  |  |  |
| म<br>ग्   | म           | म<br>ग्       | ग्<br>म         | R.             | -  <br>  s        | सा         | _             |              |          |         |        |          |              |           |         |  |  |  |
| अ         | त           | ही            | उ               | π              | 2                 | वे         | ,             |              |          |         |        | 1        |              |           |         |  |  |  |

# श्रंतरा

|              |         |         |            | 4     |          |      |         | •         |            |            |      | ₹    |     |           |                       |
|--------------|---------|---------|------------|-------|----------|------|---------|-----------|------------|------------|------|------|-----|-----------|-----------------------|
| म<br>रि      | ¥<br>fc | jį<br>P | ۹<br>٤     | 4     | -        | न्   | न् प    | नि        | नि         | स्रा       | -    | र्ख  | ₩   | स्रां     | -                     |
| ঘ            | <br>  = | { ብ     | ₹          | वे    | s        | ঘ    | ਜ∙      | a         | <b>ਜ</b>   | री         | z    | ਚ    | Ħ   | के        | z                     |
| स्रो  <br>नि | न्      | नि      | ~ घ<br>≤ • | नि    | नि       | स्रा | -       | प<br>स्रो | स्रो<br>रि | र्सा<br>नि | ∣सां | स्रो | घ   | नि.म      | q                     |
| प            | पि      | हा      | 5.         | पि    | <b>3</b> | की   | 2       | 5         |            | ₹          | ਚੁ   | ना   | •   |           | थे                    |
| म<br>रि      | Ħ       | -       | ₹<br>  ₹   | q     | -        | न्   | ध<br>नि | नि        | ŧi         | R          | fr   | स्रो | -   | प<br>स्रो | नि<br>रि <sup>'</sup> |
| দ            | हा      | z       | क          | €     | z        | कि   | a       | बा        | •          | क्         | मो   | य    | s   | <b>এ</b>  | ₹                     |
| ਚੀ           | स्रो    | रि      | #I         | रि    | -        | सा   | -       |           |            |            |      |      |     |           |                       |
|              | _       |         | 1 - 1      | . a l | 1 - 1    | í _  | _       |           |            | li         | - 1  | J    | - 1 | . 1       |                       |

## राग मल्हार

तराना

ताल—त्रिताल

गीत

स्थायी—बदतन मन तन देरे मा दिर दिर ना। दिर दिर ना तनम ना दिर दिर तनम ॥ वन दिर दिर दिर दिर हिंद हिंद रिट दिर। विर दिर दिर विर विरोध

श्रंवरा—ना दिर दिर दानि हो दिर दिर दिर दिर । दानि दिर दिर दानि, से दानि हो दिर दिर ॥ दिर दिर, दिर दिर दिर दिर दिर दिर दिर र । उदानि दानि तदानि दो तन नन यक्ति यक्तों ॥ यक्ति यक्तां मक्कां, तक्तान् सुम किटसक गदिसन । नन् विरक्षित विरस्टिक पा, यक् विरक्षित का विरक्षित सुम विरक्षित सक दिर दिर दिर दीर दानि हो।

#### स्थायी

| *  |   |     |      | 4          |            |           | •    | •          |                  |          | ₹ ; | ŀ               |          |        |   |
|----|---|-----|------|------------|------------|-----------|------|------------|------------------|----------|-----|-----------------|----------|--------|---|
|    |   |     |      |            |            |           | .    | न <u>ि</u> | सा               | R        | R   | <u>ष</u><br>दि_ | Ē        | ā      | ď |
| 1  |   | ] ] | ı    |            |            | Į         | - 1  | उ          | ₹ .              | त        | न   | ਜ               | <b>न</b> | a      | ন |
| H. | ā | fg_ | - ঘূ | F <u>1</u> | -          | सा        | -    | रि<br>नि   | <u>नि</u><br>स्र | सा<br>रि | Ř   | न्              | Ą.       | 9      | ā |
| दे | ₹ | ना  | z •  |            | 5          |           | 2    | ਰ          | द                | ਰ        | न   | 7               | a ·      | a      | न |
| 13 | 9 | ति  | -    | -          | - <u>घ</u> | <u>नि</u> | न्ति | सा         | -                | सा       | म   | ft.             | <b>4</b> | ਸ<br>ਸ | Ħ |
| दे | ₹ | ना  | 2    | 2          | • 2        | दिर       | दिर  | ना         | z                | दिर      | दिर | ना              |          | व      |   |

| ×       |                |          |          | 4          | •    |       |               | 8         | ₹   |         |       |          |             |              |      |
|---------|----------------|----------|----------|------------|------|-------|---------------|-----------|-----|---------|-------|----------|-------------|--------------|------|
| रि      | म<br>दिर       | ₹        | प        | प          | q    | संनि  | स्रा          | घ         | નિ  | q       | đ     | q.       | नि्नि       | <b>н</b>     | q    |
| ना      | दिर            | दिर      | त        | न          | न    | त ∙   | न             | दिर       | दिर | दिर     | दिर   | ij       | दिर         | दिर          | दिर  |
| म<br>ग् | म<br>ग्<br>हिर | <b>н</b> | रि       | -          | R    | छा    | -             | ļ.        | ļ   | ĺ       |       |          | ļ           |              |      |
| दिर     | ं दिर          | दिर      | दा       | z          | नि   | दी    | 2             | }         | )   |         | )     |          | 1           | 1            |      |
|         | •              |          |          |            |      |       | यंत <b>रा</b> |           |     |         |       |          |             |              |      |
| R       | : <sup>म</sup> | ſŧ       | q        | प          | q    | नि्ध  | निस           | ঘ         | न्  | ग       | q     | प        | प           | ч ,          | q.   |
|         | · हि(          |          |          |            |      |       |               |           |     |         |       |          |             |              |      |
| म<br>प  | न्             | ন্ি      | नि       | et         | स्रो | सर्व  | ੂੰ ਚਾਂ        | વિ        | નિ  | नि      | न्ध   | নি       | नि          | स्रो         | सः।  |
| R       | दा             | નિ•      | तुं      | दिर        | दिर  | दिर   | दिर           | दिर       | दिर | दिर     | दिर   | दिर      | दिर         | दिर          | दिंग |
| सां     | #              | र्मग्'   | #        | ft'        | ₹'   | स्र   | स्रा          | रि'<br>नि | -   | ₹       | स्रो  | सं<br>रि | ्रिं<br>रि' | स्त्रं<br>नि | 194  |
| ਫ       | दा             | नि•      | दा       | नि         | ₹    | दा    | નિ            | ζij       | z   | त       | <br>ਜ | <br>ਜ    | न           | य            | 18   |
| বি্     | न्             | વ<br>હો  | -        | ų          | ŧł   | ŧif   | नि            | q         | Ħ   | प<br>नि | ч     | म        | -           | म्           | -    |
| य       | ਲ              | હો       | s        | य          | िह   | य     | ल             | ब्य       |     | ं य•    | ट     | र्दा     | z           | •            | s    |
| , nį    | #              | ηť       |          |            |      |       |               |           |     |         |       |          |             |              |      |
| तक्     | नड़ा           | न्       | धुम      | किट        | तरु  | गदि   | 11न           | नक्       | धिर | फिट     | धिर   | किट      | तक          | धा           | 2    |
| सा      | ਸ              | रि       | <b>म</b> | <b>(</b> q | q    | q     | नि            | पम        | q   | 4       | 4     | ч        | न्          | d4           | ч    |
| नक्     |                | किट      |          | 郁          |      |       |               |           |     | बिर     | किट   | धुम      | धिर         | किट          | तक   |
| म<br>ग् | म<br>ग्<br>दिर | म<br>ग्  | म<br>ग्  | म          | Æ    | सा    | -             |           |     |         |       |          |             |              |      |
| दिर     | दिर            | िर       | হা       | •          | नि   | दीं । | s             |           |     |         |       |          |             | i            |      |
|         |                |          |          |            |      |       |               |           |     |         |       |          |             |              |      |

## राग मल्हार

ध्रपद

## ताल—चौताल

गीत

स्यायी-नंतर भरे नीज बरन निराधार घर समीर । धानव दनमतंत्र मज पत्र संधन होरे॥

स्रंतरा—पूँबा पंक चेत दंत धुरवा सोह झुंड दंड। चलत मग और बात अझ बरसल पन घोरे॥

## स्थावी

| ×          |     | •       |          | 4                            |     | •              |                | ŧ.       |       | *    |         |
|------------|-----|---------|----------|------------------------------|-----|----------------|----------------|----------|-------|------|---------|
| स्रो       | -   | ਲੀ      | [ मां    | ५<br>  सां — नि  <br>  रेड • | ₹¹  | <del>सां</del> | -              | ਚੀ       | सीध   | नि्म | ٩       |
| नी         | 2   | ₹       | भ        | ₹ 2 •                        | •   | नी             | s              | . स      | ্ব •  | ₹    | न       |
| प<br>नि    | P   | -       | नि्<br>म | q                            | ч   | q              | ष<br>नि        | नि स्रा  | स्तीथ | न्   | q       |
| नि         | य   | z       | धा       | 1.                           | ₹   | ម              | ₹              | ₹•       | मी •  | •    | ₹       |
| म<br>गू    | म्  | Ф<br>H  |          | म प<br>नि नि                 | पम  | नि<br>प        | म<br>ग्        | म्       | रि सा | रि   | सा      |
| घा         | ١ - | a       | ) त      | ੀ ਤ ∙ ਂ                      | न • | 1 4            | ₫              | •        | ग •   | ग    | তা      |
| <u>न</u> ् | सा  | म<br>रि | 4        | प<br>च                       | q   | ۹              | नि <sub></sub> | ઘ<br>નિ્ | বি    | स्रौ | ध<br>नि |
| प          | ग   | į       |          | । द                          | न   | <b>]</b> ਗੇ ]  | •              | ۱ • ا    | ₹     | •    | •       |

### श्चनग

| ×               |         | •            |                       | 4                          |            |                       |              | •    |                         | ₹१                |                |
|-----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------|------|-------------------------|-------------------|----------------|
| म – प           | ध<br>नि | घ<br>नि      | नि                    | स                          | নি         | ्री<br>स्रो           | _            | स्रो | रि <sup>'</sup><br>  नि | स्रो              | स्रो           |
| ğ z•            | वा      |              | ý                     |                            | 專          | . ∮ ₹                 | z            | B    | ह                       |                   | ਰ              |
| <sub>न्</sub> ि | ध<br>न् | Fi           | ŧŧ                    | सांनि<br>सो ऽऽ•            | ķ,         | रि <sup>'</sup><br>नि | र्सा         | €t   | संघ                     | न्िम              | q              |
| 9               | ₹ .     | भा           | •                     | सो ऽऽ•                     | ŧ          | ij                    |              | ਫ    | ř.                      | 1                 | ट              |
| नि प            | नि<br>प | ₹<br>R¹      | ग् <sup>।</sup><br>रि | lt'<br>ग                   | -          | <br>म्<br>ग्          | <sup>‡</sup> | #    | र्म<br>ग् <sup>'</sup>  | 4                 | Ŕ <sup>t</sup> |
| च               | ল       | त            | म                     | 1 1                        | s          | नी                    |              | 1    | या                      | ۱. ا              | ₫              |
| নি  <br>ব       | #       | र्म<br>  रि' | ft <sup>1</sup>       | ि <sup>रि</sup><br>नि<br>स | स्रों<br>त | ि<br>दि               | 9            | व    | ित्                     | ध<br>- नि<br>5 रे | स्रो नि        |

# देशकार

स्पारोहाबरोह—गारिया, छाता गर पतां थ, प्रवण, गरुपर स - (त्ना, रिप - वः ।

ज्ञानि—श्रीटय - श्रीटय ।

ह्रह—गान्यार ।

श्रीय—पंचन ।

स्पार—पंचन ।

स्पार—पंचन ।

स्पार—पंचन ।

स्पार—पंचन ।

स्पार—मान्य पह्च ।

सुद्य स्थार—सरियुत, प्रवण, प्रवणि, प्रचरिक्षं य - व, प्रयण, स - वदर स - (रिहा - रिप - सः ।

समय—मान्य व्य

### विशेष विवस्स

 साथ ही दह च्यान रहे कि गाम्बार वर निर्दी अन्य स्वरं के आवोका न विष् वाण् । धंवन या पैका के आन्होंकन पाते ही वह गान्यार गुणियों की माया में भूशकी का निर्देशक हो जाएगा। इसकिय देवनार या गान्यार कभी भी मींड से न किया जाए, उस पर कभी आन्होंकन न दिया बाए, उसे धंवन या पैका का स्वर्ण न किया लाए, और गान्यार करी ही तत्वाक पंचन पर बाकर सुवान कर दिया बाए से बट्ट पर पहुँचना हो वे आच्छादित श्रुपन केन्द्र विन्यात किया लाए।

इतके यैवत का भी विशेष रूप से उचार करना आवस्यक है। भूयायी वा पैयत तार पड़न मी सू कर मींड से मा आन्दोलन से उचारा जाता है, कियु देशकार में पैयत वा अधिक उपयोग होने पर भी वह पैयत ऐसा आन्दोलिय म मनाया जाय कि जिससे राग के अंग का भंग हो। कितना टहरा जाय, कैसे टहरा जाय, यह गुक्स से ही सीमा जाए। भगर, पथाप, भवांद – सारिभवां, प्रवारिश्वा प – प, मरफ्य म – सिंस, रियु – सा। ये स्वर्टकियार इस राग को व्यक्त करने में सामर्थ हैं। इनको कंटमत कर की और गुक्सम्य से अपना सें। तमी इसमा च्यन कात होगा।

इसना सामान्य चलन इस प्रकार है :--

ता, गण्य-न्य, स्वसंदर, शकांत्र, चक्रांतिःच - य, प्रथम्यप्य, मध्यशंष, वध्यःं, परिंतांष, सारिंपसां, प्रथम्य, गण्यस्य - रि सा - , रिष - सा ।

मध्य हतगति से ही इन स्वरों वा उचारण करना चाहिए, विलंशित गति से नहीं ।

इस राम की प्रकृति तस्त है भोड़ी-माठी है, सरक है। पं॰ भातपंड ने इसकी प्रकृति गंभीर मानी है। उन्होंने दिल्ला है—'क्षा रामाची मुठल गर्मार आहे।' इमारी समझ में, बो उन्हर्गन-प्रमान प्रग होते हैं। और मीठ से, आव्येष्टन से, बीर प्रति से विनके रक्षों के उन्हार नहीं होते, ने प्रायः चेरक हो होते हैं। पं॰ माठरांड इसे उन्हर्गमयरान राम तो मानते हैं, पर किर भी न जाने क्यों उसे गंभीर प्रकृति का स्ताया है। इसकी खाट भी भूगाड़ी के सहस्त किरीम्द्र करीं है और न इसमें मन्द्र आजती होती है। प्रस्तव में रूपन अब्देशित की विकरित गति पाल राम ही गर्मार हो तरता है। इसारी राम में देखारा हो मुक्कि गर्मार नहीं, अधित चेन्क हो है।

सा - गर धमन, से 'क्षा' के उच्चार के बाद यान्यार से ही इसका चलन आरम्ग होना है। इसकिए मान्यार को इसना ग्रह सर मानना चाहिये। पंचन इसना औरा और न्यान सर है। पैस्त और सान्यार अनुगामी सर है। प्रापन पर अस्तरान, सन्यार आलिनि और मध्य हुनारी इसमी इसमान्या और तरल प्रकृति को असिवारण इसने हैं। यर राग प्रचायनुसार हुन्द समा पासा है, और पूर्व जायाँत स चौतक है, यसवि समय के स्थान भी न म नने पाले बुछ गायक साम या यात की भी इसे वाले मुने गए हैं।

# राग देशकार

### प्रक यालाप

ष्ट्र सा साम्र साग−रिसा− पिंु−सार्थसारमाष्ट्रमारिकाष्ट्र-पु, वृक्षग−रिसा− रिष्ट्र-साध्सारिकाष्ट्र-पुग−

रिसा – रियु – सा ।

सा, सा गुपथप ग - रिसा - रिघु - सा 1

प सांग सां प सांगिया सांगिया सां (५) सा – गप्य – ग्रा–१, प्रमण्याम – स्थि, इपया नगय – पुरुष सांपिया साम्यास – ग्रा–१, पुरुष साम्यास – ग्रा–१, पुरुष साम्यास – ग्रा–१, पुरुष पुरुष – ग्रा–१, पुरुष निर्मा – स्थित – सा

सा ग प स सा स प स स प स सिंदि है। सा, साम ग, तथ प, स= प, प्रव = म = प प, प्रव माना प स = म प, सातसा माना सी म प प = ग प, ग = प साम माना प = प प = प प = प न न सात नाप प = ग = प, प = पर ग = रिसा - रिज़ - सा।

थप चय पता पता पता चया च = घ = सांप, त प = स्व त्रवथप न स्थि - रिथ - सा ।

(८) सा—गसाग—यय प— भन्न च – भर्ताप – नुष्य प , साग<sup>3</sup>ग – ग प प – प भ्र मसाप – पन

म् स्त प्रतासाम् । स्तासाम् । स्तासाम् । स्तासाम् । स्तासाम् । स्तासाम् । स्तासाम् । स्तासाम् । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम । स्तासाम ।

घष प गम लापप ग पष्प प प्रतिचित्र प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्रतिच प्र

प् सामग्रा - गुप्तव - प्रसंघ - पुस्तं प - पुत्र ग - व, सासाग्रम सामव्य - धर्मा प, व्या ग - प, ग प - व पुष्प प्रसामग्रम - गुप्तव - पुष्पा - पुर्वा प - व पुष्पा - व, सासाग्रम सामव्य - धर्मा प, व्या ग - प, ग प - व पुष्पा

ग – स्सा – स्थि – शा।

प् (९.) सारिगप घवांच - धर्मारिक्षां च, घर्मा - च - धर्मारिक्षां च, प च च सां - घ - धर्मारिकां च, गण पच

घरां - च - अतारिंसां च, घपण गपथ - सांसाध पत्रसां - च - घरारिंसां घ, घरर सांघध सां - च धरारिंसां प,

पता चपन संभिध सं = ध भवारिं सं ध, भ सं - धर्मारिं सं च - व - वध ग न, गुवधन र - रिला - रिल - सा ।

्ष सा । प्र (१०) सामा स्पर्य कुश्य थया - सांहि प्य - सां, युप्य संदिश्य मां - ध - सां, युप्य-युप्यसां - ध सां

रि' यय ग घष ग सोसो घ रि-प-सां, स्व पर-पर-पर्या - वसां नारि' -प-सां, फर्या प नार्याच प - रिटिसा नार्य -

रिं प प सां रिं रिं-प - सां, सा च ग प सां - घ - सां, घसोरिं सांध - प, युध ग प, ग - गुप्पप ग - रिसा -रिख - साः।

( ११ )  $= -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} प थ प - व गवच - सांसी - भ थ प - व गवच - सांसी - भ यसां - हिंच - सां, ग - व - ग

पप\_प भर्मा = न सोरिंध - सा, गर्च = म पद्य = च प सो = च सोरिंध - सो रिंदि तो धतारिंसा घ, सोर्ह्य च -

रिरिसा— सं प्रसारितां म, प — प — प च न सां तो च रिरिसा— सं प्रसारितां म, प — प — प च न सीबोप प — सिंदितां सी — सं धसोरितां म, भ्रम्वारि धरितां प

धर्मा प्रमांथ - सारिं सारिं सांप - एव पथन - एसां बसांच - सारिं सारिं सांच - ध - सां, धरारिं सां च - प, पथ -

घरा - प, रा - प रापधप रा - रिला - रिधु - सा।

गप-पर्श - स्रोग-रिका - रिप - सा, सांग गर्व पर्य ग - व, में गे ग्रेथिव गे-रिसा - रिप - सा, सत्तारिसा सा

सा ध – प, गरधप ग – रिसा – स्थि – सा।

सांगरि सां सोनि सांच धर्साधव प्रथम गुजरूप गुगरिसा ।

# राग देशकार ग्रक्त वानें

साला गाग वरपण गायवर बागिरता, वध्य पथ्य गार गायवर बागिरता। सागामा गायवम गायवर गागिरता। वया पथ्य गाय गायवर बागिरता। साला माग व्य च्य गायवर व्य गायवर व्य गायवर गायवर व्यावर गायवर व्यावर गायवर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व्यावर व

टिप्पत्।—इस राग में ऋषम ना अल्लल दिलाने के लिए तानों में गान्यार को दोदी बार छेते हैं और यथासम्भव ऋपम को आरोह में छोड़ देते हैं।

<sup>1.</sup> में हेट के अन्तर्गत जिल्ला तार्ने हैं, उन्हें विशेष तेज़ी से बेना चाहिए !

(==)

# राग देशकार

वडा ख्याल

## ताल - विलम्बित एकताल

गीत

स्थायी—तुम पर वारी कृष्य मुरारो इतनी इमारी सुनी धनवारी।

श्चंतरा--लेक्ट चीर कदम पर चैठे इम सप जल माँहि उवारी॥

| •              | ٩.                                      | **                                                    |                   |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                |                                         | सा − सांघ                                             | - सोब सोप सोध     |
|                |                                         | सा— सांघ<br>तु द म •                                  | 5 0.0 G           |
| ×              |                                         | ·                                                     | ·                 |
| ×<br>भ<br>स्रो | स्तं<br>घ-सं पसं वसंरितं प प            | प्य - गप - । ग - पगप                                  | गमप ध्सोध प       |
| वा             | 1 · 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · | पम प प ग - प ग - प ग प<br>उड्ड • • • • • क् इ • • • • | ·5 <del>*</del> * |
| •              |                                         | ***                                                   |                   |
| ग              | रिसा सारि घु घु सा 🗕 -                  | सा सा-गुसारिष्                                        | षुसा – सा         |
| ग              |                                         | सा स <u>-म</u> सारिष्<br>री इ.उ. त. •                 | नी•ऽ६             |
|                | •                                       | •                                                     | '                 |

| ×        |                                       |           |                  | ų                  |        |                                         |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|
| सां प    | म - सं पुर्व पुर्वार व                | <b>44</b> | प च <b>-</b> – ग | n   q<br>q −   n − | व गव न | ्ग <u>ुष चल</u> ्चिष                    |
| मा • ऽ ऽ |                                       | गे∙ऽऽ     |                  | •z   सुर्          | ुनोऽ । | ' ₹ • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| •        | *                                     |           | 1                | : 1                |        |                                         |
| п        | (सा सारिष् घु                         | a         | स्र              |                    |        | •                                       |
| ąţ       | (स्मा सारि प्र<br>• • • ऽ ऽ ऽ • • • • | • 5 5     | đ                |                    |        |                                         |

( ६१ ) राग देशकार

छोटा ख्यात वाल—त्रिवाल

गोत

स्थायी—जाग जाग जाग कोन्हों हे जोर कहन करन सुवत सुवत जूनर को रस सतियाँ। फोन्सा—वैद वेद केदे क्यारे हो फिर केदे सुवन को सुब मिला केलि कहन बीटी रिकरोंग

| ×                          | ٩                        |              | a 83                 |                   |                             |  |  |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|
|                            |                          |              | स्रांध घ<br>साध घ    | मा सी घ           | मांघ सांप ध<br>ता•   ३०   ग |  |  |
| स्तं -<br>को <u>5</u>      | धसां रिसां ध             | q            | -   <sup>व</sup> । व | पध व स<br>• दे भी | - रिसा सा<br>ऽ •• ऽऽ र      |  |  |
| सा<br>ध <u>ा</u> सा<br>क ह | ध <u></u> सा सा<br>त क ह | सा ग प       | ग <b>प</b><br>त ह    | व व व व           | - प प<br>ऽ च र              |  |  |
| प<br>ग प                   | ष प ग                    | स्ति - सा सा | ध घ                  |                   | 1                           |  |  |

श्रंतरा

|      |     |      |   |     |                 |            | -14(1 |      |        |             |    |         |   |      |                 |
|------|-----|------|---|-----|-----------------|------------|-------|------|--------|-------------|----|---------|---|------|-----------------|
| ×    |     |      | 4 | ١.  |                 |            |       |      |        |             | 8  | ą       |   |      |                 |
|      |     |      |   |     |                 |            |       | ٩    | ग      | ŧį          | q  | -       | đ | स्रो | ঘ               |
|      | 1   |      | 1 | 1   | 1               | 1          | }     | वै   | ١.     | ठ           | वै | •       | ਰ | à    | •               |
| ₩İ   | -   | स्रो | - | ŧi  | fξ <sup>1</sup> | स्रा<br>हो | -     | सिध  | 태<br>탁 | स्त्री<br>घ | -  | ध<br>सा | - | स्रा | ft <sup>t</sup> |
| ठे   | z   | न्या | s | ĺτ  |                 | हो         | z     | पि,∙ | ₹      | a           | s  | કે      | z | भु   | ল               |
| स्रो | ft' | -    | 朝 | ft' | सां             | ध          | ٩     | ग    | ч      | ų           | ч  | ч       | घ | q    | ध               |
| न    | सों | s    | H | ল   | ĺΨ              | खा         | ١.    | के   |        | हिं         | 车  | Ιŧ      | त | वी   |                 |
|      |     |      |   |     |                 | सा<br>•    |       |      |        |             |    |         |   |      |                 |

# राग देशकार

# छोटा रूपाल

## ताल-भाषताल

गीत

स्थायो-- चिरियाँ जुँचुवारी चढवा की सुन यानी।
कडत यथोदा रानी जागो मोरे बाला।

श्रंतरा—रिंद की किरय आर्ना कुनुशनो सकुवानी। समुद्रित विकसानी द्वि समत बाजा॥

### स्थावी

| ×         |                | ₹              |         |           |                       |         | 2       |          |    |
|-----------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------------------|---------|---------|----------|----|
| घ         | ų              | म्<br>ग        | g       | ग्रप      | य – संघ               | 4       | at at   | रिसा     | या |
| বি        | ft             | याँ            | •       | ਚੁਂ•      | घ – संघ               | चु      | वा      | :s       | नी |
| स्रा      | सा<br><u>घ</u> | <u>भ</u><br>सा | -       | 4         | ग <u>-</u> प<br>स 5.0 | गपश्चप  | ग       | स्सि -   | सा |
| च         | ক              | वा             | 5       | की        | ₹5.                   | न•••    | वा      | ::       | नी |
|           |                |                |         |           | शसंदि'सां<br>शो∙∙•    |         |         |          |    |
| <b>क</b>  | ٤.             | ₹ •            | s       | य         | शो•••                 | दा -    | ₹       | •        | ની |
| स <br>(र् | सो             | ध<br>स्रो      | u 4     | ग - ~ प्√ | पर्साध –<br>हा••ऽ     | स – - प | प संध – | ıt<br>ıt | Ф  |
| ল;        | गी             | मो             | • 2 2 • | ₹ 5 5 •   | ल • • ऽ               | • 2 2 • | सा••ऽ   | •        | •  |

|        |                  |                 |                           |             | श्चंतरा   |                            |                   |             |                      |
|--------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| ×      |                  | ą               |                           |             | •         |                            | ۷                 |             |                      |
| प<br>श | 4                | प<br>स्रो       | ह्य                       | 4           | स्रो      | स्त्री<br>[ न              | िंख               | स्रो        | सां<br>  सां<br>  नि |
| ₹      | वि               | की              |                           | कि          | ₹         | ं न                        | <b>ৰা•</b>        |             | नि                   |
| स्रो   | स्रो<br>  घ      | ध<br>सौ         | -                         | स्रोध       | प = धप    | बसो रि'सो -                | स्र <u>।</u><br>घ | -           | प                    |
| कु     | 4                | दा              | 2                         | नी <b>∙</b> | स ऽ ••    | ₫. ೧. ≀                    | चा.               | z           | नि                   |
| स्रो   | ਸੈ <b>–</b> - ਦੀ | ង់              | ।<br> रि <sup>'</sup> सां | र्सा        | प – धप    | घसां रि <sup>'</sup> सां - | स्त्री<br>घ       | स्त्री<br>ध | Ф                    |
| स      | • 2 2 E          | বি              | 22 • •                    | त           | ৰি ⊆ ••   | ₹• ∵ 5                     | सा                | •           | ની                   |
| सा     | स्रोध            | स <b>ं</b><br>ध | ਚੀ<br>  ਬ                 | q           | सर्र<br>घ | सं - संरि - <br> • ऽ ••    | सांधप~            | द ध         | ध<br><i>ग</i> ६      |
| 4      | ধি •             | Ħ               | य                         | त           | সা        | · ; ::                     | ল • •             | • • 5 5     | ••                   |

ताने

| x<br>!)         |            | ١,          |           |                    | ۰                |              | ٠, د        |             |                 |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| .,              | 1          |             |           |                    | सासागग           | पपधध         | पप, पध      | प्रपगप      | गगरिसा          |
| ۹)              |            |             |           |                    | सासासा,ग         | गग पप        | प, धप्रध,   | desta       | गगरिसा          |
| <b>2</b> )      |            |             |           |                    | पधप, प           | ।<br>धप, पध  | प, पचप,     | गुपथप,      | गगरिसा          |
| v)              |            |             |           |                    | पधसीमा           | धर, पध       | पप, गय,     | गधपप        | गगरिसा          |
| <b>५</b> )      |            | !<br>       |           |                    | साग              | पथ           | ।<br>सीसीधप | प्रापप      | गगरिसा          |
| ٤)              |            |             |           |                    | सासासा, ग        | गर, पप       | व, शक्य,    | स्रीतिधप    | गगरिचा          |
| ७)<br>सामग्रम   | गपधप,      | प्रश्तिक्ष, | धमारि'सा  | ्र<br>, संदि'सांघ, | धसांघप,          | पशयप         | गयगथ        | प्रकाय      | गगरिसा          |
| ८)<br>सामरम     | गरधप,      | सागाग       | गरधप      | पधसीय,             | सागपग            | गरधर         | पवसीय       | घसांरि'सां, | सामपग           |
| संबंधित         | पथसाध      | धर्सारि'सा  | स्मिरि'सा | स्रोदि'रापि        | थसियम            | क्यान        | गएगध        | पपगर        | गगरिसा          |
| ९)<br>सारिसा,सा | रिसा, स⊧रि | धुसा, १घ    | प, क्षप   | पश्यव,             | सारि सां,सा      | रि'स्रा,सरि' | धसी, धसी    | ध, धर्साध   | <b>मर्सा</b> रम |
| पथ्य,प          | थप, पथ     | सप, गप      | य, गपव    | प्यन, व            | घप, बसां         | थ, धसीय      | संरि'स्रास  | थप, सप      | गग <i>रिसा</i>  |
| 80)             |            | 1           |           |                    | सिसं,संदि'       | ſ l          | 1           | गपगध        | पन, गप          |
| र गरिसा         | सासासा, प  | पर, सासा    | सा,धभध,   | सासामा,स           | <br> मामां, सासा | सा, पंपर     | र्गर्गर'सा  | स्तर्शिथय   | गगरिसा          |

| ×                |                  | 3         |                     |                | •           |               | c                    |           |                        |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|------------------------|
| ११)<br>सासासा,सा | स!स्त्री,वस्त्री | ध, धसीध,  | घस निष              | स्रोरि सो,सो   | दि'स्रो,सरि | सीरि'सीच,     | , धसीच,घ             | सांघ,घसां | घसविप,                 |
| पधा, प           | धर, पध           | पवगर,     | गपगप,               | षघपघ           | धर्माधरी    | स्रीरि'स्रीरि | <sup>1</sup> घसांचरा | पथपघ      | गवगर                   |
| गपधसी            | धप, पध           | सारि'सोघ, | धसरि <sup>¹</sup> ग | रि'सां,सांरि'  | स्रीसीघद    | दध्यप         | गुपगध                | ष्पगप     | गगरिसा                 |
| १२)<br>धघपघ      | पप, गप           | गथवप      | गगरिसा,             | स्रोत्तंत्रसां | ध्व, घघ     | वधवव          | गपगध                 | प्याप     | गगरिसा,                |
|                  |                  |           |                     |                |             |               |                      | वय, स्रीच | घ,रि <sup>'</sup> सीसी |
|                  |                  |           |                     |                |             |               |                      | धर्मामंग, |                        |
| संस†-स           | संदि'सांस        | धव, पव    | पप, गप              | भवतत           | गगरिसा      | ध प ग प       | प – , धप             | गपप-      | धप गप                  |
|                  |                  | 1         |                     |                | ļ           |               |                      | याँ • • ≤ |                        |

# राग देशकार

## गोत-विताल

सीव

स्थायी - ऑक्सिया मनके मा यात्रल् मोरै पावा यात्रल् मोरे पावा साजल् मोरे पावा मा थे ।

र्यंदरा--- टने रे क्रोतनवा सगरे बनत के ' की (कड़ो) प्यारे के मिंगार जैवे माँ ये ॥

| ×      |               |      |             | 4        |    | :   |      | •         |                     |            |     | १३   |                             |    |
|--------|---------------|------|-------------|----------|----|-----|------|-----------|---------------------|------------|-----|------|-----------------------------|----|
|        |               |      |             | 1        |    | ,   |      | सा        | -                   | ŧ          | 4   | 9    | - ध्रमा<br>या झ•            | पथ |
|        | l             |      | ļ           |          |    | ĺ   | Į    | য়া       | s                   | য়         | रि  | ∫या  | या झ•                       | •• |
| स्रो   |               | थप   | q           | गप       | धन | η   | रिसा | प<br>ग    | 4                   | -          | गः  | 174  | प्त य<br>मा.• •             | 4  |
| ন      | s             | के.• |             |          |    | मा  |      | ١.        | ١.                  | s          | ৰা≎ | ্বল্ | में•                        | ₹  |
| ग      | -             | -    | <b>−</b> f₹ | स        | -  | R   | ā    | सा        | -                   | -          | ug  | पर   | 학급 -<br>라• 5                | प  |
| पा     | 2             | z    | ٠ 2         | ١.       | ļς | वा  |      | ۱.        | 2                   | 2          | था∙ | इट ् | == =                        | ₹  |
| र्सा   | ] - '         | स्रो | -           | <br>ਸ਼ਾਂ | -  | ŧl  | ঘ    | व<br>स्रो | सर्वरि <sup>†</sup> | -          | şi. | ৰ    | -   q  <br>=   <del>q</del> | -  |
| 91     | z             | वा   | z           | वा       | z  | व   | त्   | मो        | ••                  | Ξ,         | 1   | য    | s   <del>=</del>            |    |
| प<br>ध | प<br><b>ध</b> | 4    | प<br>घ      | प<br>ध   | q  | गप  | इप   | ग         | FE.                 | £ ,        | =   | 4    | - ***<br>- ***              |    |
| mt     | ١. ا          | ١.   |             | ١.       | ١. | ਰੇ• |      | . بو      | -                   | <u>.</u> : | s   | z- t | ÷ **                        |    |

### थन्तरा

| ×      |           |          |        | •                |   |           | • १३    |           |      |     |      |            |                     |      |                      |
|--------|-----------|----------|--------|------------------|---|-----------|---------|-----------|------|-----|------|------------|---------------------|------|----------------------|
|        |           |          |        |                  |   |           |         | -         | -    | _   | ग    | 4          | <sup>हां</sup><br>ध | सर्f | <del>   </del>  <br> |
|        |           |          |        | i                |   |           | ļ       | z         | ٤    | s   | 3    | मे         | ₹                   | ١.   | स्रो                 |
| स्रो   | -         | स्रो     | -      | -                | - | स्रोरि    | घ       | ₩         | -    | -   | स्री | ঘ          | स्र                 | -    | ष                    |
| η      | 2         | <b>ਜ</b> | s      | s                | 2 | वा•       |         | ١.        | z    | z   | स    | <b>।</b> ग | ₹                   | 2    | ৰ                    |
| ध<br>स | सी<br>रि' | स्रौ     | –ঘ     | ų                | q | <b>u</b>  | -       | स्रो      | ų    | र्स | -    | म          | ٩                   | ų    | -                    |
| ग      |           | त        | 20     | के               |   |           | 2       | मी        |      |     | 5    | व्या       | ١.                  | 3    | 5                    |
| स्रां  | संदि      | -        | स्रां  | ध                | - | ۹.        | 4       | स्रो<br>च | स्रो | -   | -    | धर         | 4                   | -    | -                    |
| 4.     | ••        | z        | ीिं    | ) <sub>131</sub> | = | 1 •       | र       | वि        |      | ء ( | z    | ये•        | ١.                  | 5    | ] 5                  |
| प<br>घ | व         | q        | प<br>ध | प<br>ध           | 4 | गप<br>ये• | धप      |           |      | ļ   |      |            | ļ                   |      |                      |
| ĦŤ     | •         |          |        | ١.               |   | ये∍       | <b></b> | İ         |      |     |      |            |                     |      |                      |

# राग देशकार

# ध्रुवपद—चौताल

#### ग्रीत

स्थायी — शंमो महादेव शंकर श्रैलोधन वामदेव । भक्त भवत श्रिष्ठारिक मदन दशन दशन ध्वन शास्त्र घरे ॥

अंतरा-विश्वनाथ विश्वंभर शिव बद्दोपद पशुक्त विनाक्ष्यत । सुरपद जगदीग भगवान भूत संग्र स्टर धरे ॥

संचारी- बाहिरैव नागभुलन बोगीसह परमेश विश्वरूप विश्वनन्द ॥

श्रामोग-बादिनाय विस्वकर द्वाधीर नीलक्ट निजानन्द निरंतन । दच्यत्र वाराग परमझ मधारीस वितामणि सर्वागत सवसय हरे॥

| × .    |         |             |             | 4           |         |    | . ,             |          |         |       |          |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|----|-----------------|----------|---------|-------|----------|
| !      |         | ļ.          |             | 1           | 1       | -  | <sub>स</sub>    | _        | धपप     | 1 :   | प        |
|        |         |             |             | ·           |         |    | स्त्री<br>द्यं  | ż        | मो••    | s s   | <b>म</b> |
| 4      | प<br>रि | 1 11        | ्ग<br>प     | <u>.</u>    | धस्रीपध | HÎ | -<br>  s        | <u>_</u> | ता<br>घ | 4     | _        |
| ध      |         | :           | <u>दे</u> ' | ۶. ا        | व•••    | शं | s               | 5        | - 有     | ,     | s        |
| 4<br>d | -       | q.          | _           | स्रो<br>  घ | q       | प  | -               | Ŕ        | ₹II     | _     | , ett    |
| Ŷ.     | z       | हो          | z           | 휙           | न       | वा | 2               | я.       | दे      | z     | व        |
| ঘূ     | सा      | ब्          | रि<br>सा    | ft          | fì      | ग  | पध्य -<br>प•• ऽ | ग        | - ft    | स्रा  | सा       |
| ¥ĭ     |         | <del></del> | 17          | -           | ਜ       | वि | T 5             | स        | 5.      | . न्त | 專        |

¢

| ×    | 6  |        | 4           | i.   |           | ,        | •   |           | ₹                    | <b>t</b> |      |
|------|----|--------|-------------|------|-----------|----------|-----|-----------|----------------------|----------|------|
| सा   | ft | सा     | ग<br>रि     | ग    | ग         | q        | ঘ   | स्री<br>प | र<br>  स्त्री<br>  ध | £f       | स्री |
| 4    | द  | _<br>ਜ | <b> </b>    | ₹    | न         | व        | े य | ਸ<br>ਸ    |                      | घ्य      | ब    |
| स्रो | ₹¹ | el     | स्त्री<br>ध | स्रो | स्रो<br>प | सां<br>च |     |           |                      |          |      |
| ग्   | ₹  | ल      | व           | रे   |           |          |     | l         |                      | ł        | ]    |

# श्रंतरा

|      |                     |             |               |           |         |           | -           |            |                 |         |         |
|------|---------------------|-------------|---------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------|---------|
| ę    | स <sup>†</sup><br>ध | स्रां       | र्स<br>ना     | _         | स्र     | स्र{      | सां         | _          | ft <sup>1</sup> | सां     | -       |
| वि   | .                   | <b>र्</b> व | ना            | 2         | য       | ĺī l      | <b>र</b> वं | z          | भ               | ₹       | 2       |
| स्रो | ₽ſ                  | -           | र्ग<br>सं     | र्ग<br>रि | र्ग     | गं        | - R¹        | स्रां      | स्रां           | सं<br>घ | म्<br>घ |
| ដែ   | ब                   | z           | 4             |           | •       | द्री      | z.          |            | q               | ਰ       | •       |
| ч    | घ                   | -           | स्रो<br>प     | ਦੀ<br>  ਬ | स्रो    | स्रो      | -           | £'         | स्र             | দ       | a       |
| Ч    | 13                  | 2           | q             | đ         | पि      | ना        | z           | क          | q               | त       | ١.      |
| ग    | ग                   | R           | ग             | q         | सी<br>घ | ٩         | ग           | <b>−</b> R | सा              | -       | सा      |
| 丑    | ₹                   | •           | 4             | a         |         | अ         | ग           | 2 •        | दी              | z       | য       |
| eı   | ₹1                  | -           | ्ष<br>ग<br>वा | 4         | ų       | q         | घ           | घप         | स्रीध           | ŧf      | ₹ ਚਾਂ.  |
| म    | ম                   | z           | বা            | ļ.        | ন       | ) મ્      |             | ₫•         | ۥ               | •       | ग       |
| eł   | ft <sup>i</sup>     | 태           | सां<br>घ      | 탱         | सी      | स्रो<br>घ |             |            | )               | Ì       |         |
| *    | ্ দ                 | ₹           | ध             | } ₹       | · •     |           | 1           | 1          | į               | )       | 1       |
|      |                     |             |               |           |         |           |             |            |                 |         |         |

# संचारी

| ×  |   | •               | 4    |      |      | •    | •    | ι.        | ₹           | ₹   |    |
|----|---|-----------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|-----|----|
| 9  | ग | ग - प<br>दि ऽ • | 4    | -    | 4    | q    | घ    | स्री<br>घ | घ<br>स्त्री | घ   | 4  |
| આ  | • | 1142.           | 5    | 2    | 1 4  | ! না | 1 •  | 1 44      | 3 1         | લા  | -4 |
| л  | đ | स्ति<br>घ<br>मो | rł   | स्रो | सर्ग | R'   | स्रो | स्तं<br>घ | -           | -   | ₹  |
| यो | • | गी              | •    | स    | ₹    | 9    | 1 7  | ने        | . 1         | . 1 | श  |
|    |   | गरि<br>स्य•     |      |      |      |      |      |           |             |     |    |
| বি | 2 | स्य•            | ۶٠ ا | s    | 4.   | বি   | - दा | 5.        | i i         | s   | द  |
| •  |   |                 |      |      |      | -    |      |           |             |     |    |

# श्राभोग

| ×  | •       | ٩          | •      | *       | ११               |   |
|----|---------|------------|--------|---------|------------------|---|
| सा | _   सा  | u q        | q q    | ष सी घ  | सी<br>घ प<br>क र | - |
| भा | ] s   ß | : } ना } • | य   वि | ] •   ख | ]कोर]            | S |
|    |         |            |        |         | स -  <br>इ. इ. इ |   |
|    |         |            |        |         | च प              |   |
|    |         |            |        |         |                  |   |

|             |                      |             |               |      | •                 | •            |                 |       |    |                  |    |
|-------------|----------------------|-------------|---------------|------|-------------------|--------------|-----------------|-------|----|------------------|----|
| ×           |                      | ۰           |               | 4    |                   | •            |                 | ۲     | *  | ₹                |    |
| प<br>ग      | -                    | ग प         | d<br>1        | -    | 4                 | 4            | ∣स्ती<br>घ      | स्रो  | 12 | र<br>  प         | -  |
| ζ           | 2                    | 85.         | य             | l s  | য়                | ना           | i •             |       | য় | a                | 5  |
| ग           | ग                    | R           | रि<br>ग       | -    | पथ                | 4            | ग               | - ft  | मा | -                | सा |
| प           | ₹                    |             | म             | z    | <b>₹</b> 1•       | H            | ্বা             | 5.    | नो | 5                | হা |
| सा          | -                    | य           | <br>  q       | q    | ্য                | घ<br>स्रो    | ft <sup>t</sup> | स्रो  | घ  | uस11-<br>11 • •S | ঘ  |
| चि          | 2                    | वा          | ۱ •           | Iπ   | ∤िण               | । য          | ! ₹             | i all | •  | [n • •s }        | त  |
| स्त्री<br>म | रि <sup>1</sup><br>य | र्सा<br>भ - | <b>घ</b><br>य | स्रो | स्त्री<br>प<br>रे | सं<br>घ<br>• |                 |       |    | <br>             |    |

## विभास

आरोहाबरोह—सा १ गत व सं, सां व त ग १ सा ।

जाति—औरव – ओडव ।

ग्रह—गटव ।

अरा—कोनन पैका | कोनत सरन उनांग |

न्यास—पंदम ।

युस्य संग—गर्य – य, गयगरि – सा ।

समय—एवि सा अववान और उपकार को सन्य ।

प्रमात —उच्यानी शंदर पोस्तर ।

### विशेष विवरण

विमान प्रतारित राग माना वया है। इसमें 'मित' विश्वा हैं और 'रिप्' अदि कोमक हैं। इस राग का चलन उत्तरीय की ओर बहुता रहेगा। इसका पैनत एक विशेष प्रकार है उच्चिति होना चाहिए। वह पैनत पंत्रम के तरूत समीर है। आरोह करते समय वप्तां की बड़ाव 'पच्यूजां' करता अधिक समुचित होगा। कारण 'पचडां' करते समय पैरत के पह जाने की सम्मादना है। वह न चड़े, इसकिए 'पच्यू' करते ही पुनः पंत्रम पर अक्सर 'शां' को दूना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि वे कोमक 'रि.— घ' अध्यात करते समय प्यान न रखने से विद्यार्थियों से चढ़ जाते हैं और पचकर तमी-कमी रैमकार का रूप मो हे छेते हैं। इसीकिए गुणीवन सावधानी के रूप में 'व्यूप्तां' बाने के लिए विद्यार्थियों को बताते रहते हैं।

इन्हीं स्वर्धे का एक अन्य राग है—रेबा या रेब्युती । िश्रमात में रेवा का आभाव न हो, इसलिए पान्यार पर और ऋपन पर न टहपने का ध्यान स्वा जाए । यथा—सारि, गरि, ताबु सारि , सा—अपना सारिग, गरिग, धुसारिग, परिग, दिग दि — हा—हन् स्वरावलियों से सर्वदा अद्ते रहें ।

निभात का चळन निम्न रूप से होगा----सारियण, घए, पथ्य, शयथ्य, गयथ्य, गरवरि, गरव्य, गयगरियपप्, पप्पसं घए, ध्यांर्थिसं, ध्रांप्य, ग गर पथ्--प, मौद्य, हो--पद्य, पयाकृत, गरासिया । इसमें रिवररि, रिक्प्रि—्ट्र स्तर-संपतियों का उपयोग भी सर्वेषा त्याव्य समझें, अन्यपा श्री की छापा रीखने का डर है और उससे विशेणी का आभात होने की सम्मावना है।

कैण्य सम्प्रदाय में इस सता में शल्हरूया को असाने वाले बहुत से मीत पाए जाते हैं। अप्टसलाओं के बहुत से पत्नों में हम्या बलराम को जमुमति के जमाने के अवसर पर बाए गए गीतों में सिमास का पर्यास प्रयोग पाया जाता है। वैणया मन्दिरों में गुरुताक आदि गायक नर्या समय करता है। वैणया मन्दिरों में गुरुताक आदि गायक नर्या सम्प्रयोग करते मन्दिरों में गाते ये। अभी तक बह परम्परा चल रही है। समय है मिला र ऋतुओं में मिला र समय पर मन्दिरों में गाते ये। अभी तक बह परम्परा चल रही है। समय है मिला र ऋतुओं में मिला र समय पर मन्दिरों में गोज जाने वाले गाती की परिपादी का, अधुन राग अबुक समय पर गाया जाय, ऐसी शास्त्रीय संगीत में अधुना प्रचलित परम्परा पर भी कुछ ममाव पड़ा हो।

विभास में मान्वार, पंचम और तारमति—ये बाएतिमूचक तत्व हैं। साथ हो अति कोमूल ऋषमधैवत अल्प निद्धतावरमा के नदर्गक हैं। इसल्पि यह राग अर्थानेद्रित और कर्षबागत अवस्था की दिलाता है।

इस राग के रस के सम्रूच में निधित रूप से कुछ कह सक्ष्में ऐसी अवस्था में मैं नहीं हूँ। कई बार भाषा, मुना, किन्तु केमक केमल स्वर, लय और उच्चार मात्र से उत्तक्ष्म स्वर्धांत नहीं हो पाता। इतना अवस्थ वह सकता हूं कि इसकी महित थीर तर है क्षेत्रीक एक और तो यह मण-हुत गति में और तार सनक में ही अधिकतर बरता जाने वाला राग है और इसरी और पिं-्र-्य अति कीमले के मारेग से जीर हिता के अवसान-नाल में मात्रा जाने के चाला गुळ भीर निवा में अवसान-नाल में मात्रा जाने के चाला गुळ भीर निवा में स्वर्धा महामें हिता में स्वर्ध स्वर्धान-नाल में मात्रा जाने के चाला गुळ भीर नाल में हमी विवासन है।

# राग विभास

### मुक्त श्रालाप

- प य म व (१) सा, सार्सा, मध्यू - प, गरप घू - प, ध्यूपप - ग व घू - प, मध्यूप - मध्यूप - सा ।
- प प प (२) सा हिन्य-प् प, नश्चन पष्चप, हिन्दि, नश्चन रघ्चप, सहि-साहित-हि प नप=न प-ध्चप, समध्य महि-सा।
- ं सि ग प प प्राप्त प्रमुच्य प प प पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या प्रमुच्या प प प प प प्रमुच्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या पर्मण्या परमण्या परम्भण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या परमण्या प

प प रि्ग≕रि्गप≕गपम् - घृष्, लपम्पगरि् - सा।

- (४) साहित य ध्-व, यन्त्र-व्याचक च्च गच्च न्यवन्त्र य प्-व, य-यू-वर्ष्य्य गच्च-गयन्त्र हिन्त-हितंन्हि, यन्त्र-गयन्त्र यय्-व, यन्त्यु-वर्ष्य्य गन्प-गयन्त्र हिन्त-हितन्हितन्त्र सम्हिन्सहिन्न हिन्त-हितन्त-गयन्त्र य प्-व, गयवस्य गहिन्स।
- (५) सा हि न व प्-न्यूवर, हिसा महि वम प्र प्-न्यूवर, हिसाल महिहि वमा एवर व प्-न्यूवर, हिसाल महिहि - महिहि बमान - वमन बहुद - म्-न्यूवर, मत्यूव न हि सा ।
- (६) साहि गर-व्या-४ प्-प्यूपन, स्ति स्वाहित्स हिनाहि तथः नयः न प्-प्यूपन, प प ग ग हि हि स्वाहित्स प प प्रमुख्य प प्रमुख्य प प्रमुख्य प प्रमुख्य प प्रमुख्य प प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य

ग प स्प प प ग ग ग ग रिदि (७) छा रिगप स्प प्रमुख प स्प प प्रमुख प प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख प्रमुख

गगपप ग सासा हिर्दि गगपप गप हिर्दि सा गगदि प्राप्त प्रस्त प्रम्भ प्रस्त प्रस्त प्रम्म प्रम्म प्रस्त प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रम्म प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम प्रमाम

घ - प्राप्त म - प्राप्त प्रार्य प्रविष् - सा - रि्सा !

सा स्ट्रिं य व प्यास्ता प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप

हिहि कार साहित्य ध् - प्यूच्य, धूच्याच ध् - प्यतहित प - ग्यहिसाहि गण्य - पर्याप,

गपधुपगद्दि – सा।

(९) परं प्राप्त परं - प्राप्त , पश्च प् गारम हिमहि सपम परं - प्राप्त , पश्च प गारम हिमहि सहिस हिमहि सपम पशं - पश्चपं, पश्च प - पश्चपं - गारम - मश्च - पश्चपं , पश्चपं - गारम - गारम -हिमहि - हिमहि - गारम - गारम - पश्चपं , पश्चपं , पश्चपं - गारम - गारम - प्राप्त - हिमहि - हिमहि - स्मारि - सा |

ग प प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प

सा हि । व प प (११) सारियम् घू, सारियम् घू, प्राप्त प्रमुख्यू – घू, प्राप्त प्रमुख्यू – घू, प्राप्त प्रमुख्यू – स्राप्त प्रमुख्यू – स्राप्त प्रमुख्यू – स्राप्त प्रमुख्यू न् सारियम् स्राप्त प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख्या प्रमुख

प प (१२) सार्विषम् - सं=सान् - प = प - ग प प , पम - प ग रिसा सारि गप प - प , दिनासा मिरि पमा - परिदि पमा - परिदि पमा - परिदि पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिद पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिद पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पमा - परिदे पम

सा है य प्रमान कर्म न को न हैं सो, सा है य प्रमान करने हों। हैं न हों से, सा है य प्रमान करने हों। हैं न हों, सा है या प्रमान करने हैं। सो, सा है हिंग कर्म प्रमान करने हैं। सो, सा है हिंग करने प्रमान करने हैं। सो, सा है हिंग करने प्रमान करने हैं। सो, सा है हिंग करने प्रमान करने हैं। सो, सा है हिंग करने हैं। सो, सा है हैं। सो सा है न साम करने हैं। सो सा है न साम करने हैं। सो सा है न सा साम करने हैं। सो सा है न साम करने सा साम करने हैं। सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने सा साम करने साम करने साम करने सा साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करने साम करन

# राग विभास

### पड़ा रूपाल

## वाल-विलम्बित एकताल

गीत

ं स्थायी—पु मात समये नन्दलाल दश्स को संव क्षत्रवासी सा नन्दे द्वारे ।

श्रंतरा—वंदीजन सब इति गुन गावे जागो सदुपते ग्रुम देव गुरारे ॥

|               |               | +       | વાવા         |            |                   |
|---------------|---------------|---------|--------------|------------|-------------------|
| ×             |               | •       |              | 4          |                   |
|               |               |         |              |            |                   |
| 0             |               | 3       |              | \$ 8       |                   |
|               |               | ]       |              |            | य प प<br>। सहिंगप |
|               | İ             |         | İ            | 1          | ₹•••              |
| ×             |               |         | •            | ٠ ٩        |                   |
| प ध् <b>-</b> | - ध्यंध्      | q       | पग           | -ग-प ध्रुग | Į į               |
| মা • ऽ ऽ      | <b>इत्स</b> म | ये      | ••55         | ري: ش.     | •                 |
| ٥             |               | \$      |              | . ₹₹       |                   |
| सा ~ साष्ट्   | सा            | - Ř     | प<br>-गपग    | fţ         | स्र               |
| • ऽ में द     | ল             | 2 8 2 2 | <b>ऽदर</b> स | यो         | •                 |

| ×           |                       | •                     |               | ų               | ,                |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| प<br>५ ग    | _                     | 4 4                   | प पध्         | -8              | प<br>- ग         |
| सं व        | _ s                   | ब्रज                  | बा •• ऽ ऽ ऽ ऽ | इसी इड          | प्रका            |
| •           | 1                     | ا<br>ع                |               | ]<br>{{         |                  |
| प – धूसां   | <b>-</b> - सां रि्'   | स <del>ां</del>       | ध्-संध्       | 4               | प प प<br>ग दिग प |
| नंड∙ दे     | 22                    | द्वा                  | . 5 5 5       | <b>†</b>        | τ                |
|             | •                     | ;<br>=                | गं<br>पंतरा   | I               | !                |
| ×           |                       |                       | 4 <b>0</b> (1 | 4               |                  |
| q <b>-</b>  | ध्<br>सी              | 'सीसी                 | - द्वि        | ) <sub>el</sub> | सांसा            |
| <b>i</b>    | दी                    | ज म                   | ऽ स           | a               | •• \$ 5 5        |
| •           |                       | \$                    | ı             | }<br>{{}        | 1 ~              |
| स्तं सं     | द्रिंग                | <b>९</b><br>म<br>द्रि | स्रो          | ।<br>धु–स्तंघ-  | 4                |
| <b>₹</b> रि | <b>८८ गुन</b>         | <b>4</b> ,            |               | . 5 . 5         | ] ं<br>वे        |
| ×           |                       | •                     | '             | ١ ٧             | l                |
| · .         | ग                     | -पध्य                 | घ्            | प – ग –         | ब्<br>पध्        |
| ऋ           | गी                    | S य हु प              | ते            | ब्दम्द          | ऽऽदे∙            |
| •           |                       | \$                    | · '           | ₹₹              |                  |
| ધ્<br>tif   | — <del>स</del> ी रि्¹ | <del>til</del>        | ष्–्संष्–     | q               | पपप<br>गर्रिय    |
| •           | <b>८८वमु</b>          | य                     | .52           | ₹               | प • ••           |
|             | •                     | ,                     | '             |                 |                  |

राग विभास

छोटा ख्याल

वाल--त्रिवाल

गीत

स्थायी—केस (कृष्ण ) कुँबरवा आहत्त हमरा मोरे घरवा गाँहिन कन कन बार रे कनवार ।

अंतरा-सम्महरा के सदा रॅगीले ।

थेम दिवाना छ। ते हुमरे ऊपर!

धन मन बार छन मन बार छ

## स्थागी

| ×                  |       |      |    | 4  |            |                  |    | •      |     |     |          | ₹₹     |    |     |    |
|--------------------|-------|------|----|----|------------|------------------|----|--------|-----|-----|----------|--------|----|-----|----|
|                    |       |      |    |    |            |                  |    | 4      | - П | -   | व        | 17     | R  | स्म | -  |
|                    |       | 1    | ļ  | Į  | 1          | ļ                | ļ  | ्री के | 1 . | 125 | ர நீ     | ] व    | ł  | भा  | z  |
| सा                 | -     | स्रा | सा | सा | सा<br>म    | सा<br>ध <u>्</u> | -  | सा     | सा  | -   | R_       | 1<br>q | ग  | 4   | -  |
| ন্                 | s     | Ę    | ल  | [  | P          | ਧ                | 2  | ١.     | मो  | 2   | ₹        | घ      | ₹  | वा  | 5  |
| <del>स</del><br>प् | स्रां | ય્   | Ф  | -  | पग<br>कन   | <b>-</b> 4       | ष् | q      | -   | पग  | <b>п</b> | य<br>ग | 9स | q   | ષ્ |
| नौ                 | ١.    | हिं  | न  | 2  | कन         | Z #5             | न  | वा     | 2   | ••  | ₹        | ₹      | •• | क   | म  |
|                    |       |      |    |    | सादि<br>ए• |                  |    |        |     |     |          |        |    |     |    |
| वा                 | •     |      | ٦, | 2  | η.         |                  |    | l      | l   | 1   |          |        | ł  | ı   |    |

श्रंतरा

| -     |          |               |          |      |            |     |            |          |          |       |     |          |     |            |            |
|-------|----------|---------------|----------|------|------------|-----|------------|----------|----------|-------|-----|----------|-----|------------|------------|
| ×     |          |               | 4        |      |            |     |            |          |          |       | \$  | ₹        |     |            |            |
| -     | <b>ग</b> | - म           | ग        | P    | <br>د      | a   | <b>.</b> _ | प-घ्     | ध्<br>सं | -     | स्र | स्रा     | 氐   | स्रा       | -          |
| 5     | Ħ        | S ##          | द        | श्चा | 2          | के  | z          | #Z•      | दा       | 5     | ŧ   | गी       |     | छे         | 5          |
| -     | र्द्     | 1             | स        | सां  |            | €Î  | -          | ध्       | ध्       | ਹੁਂ   | -   | ध्       | ध्  | स्रा       | _          |
| S     | मे       | <sub>म्</sub> | दि       | वा   | z          | ना  | z          | ता       | •        | ते    | z   | ĝ        | म   | ₹          | z          |
| स्रां | -        | र्स           | सां      | -    | य ग<br>त न | - q | ध्         | ٩        | -        | वग    | ग   | -        | प ग | <b>-</b> प | ध्         |
| ,क    | z .      | 4             | ₹        | 2    | तन         | ऽम  | न          | वा       | z        | ١     | ₹   | z        | त न | ऽ म        | ਜ <i>ਂ</i> |
| ч     | प<br>ग   | ग<br>. र्     | र्<br>सा | -    | सार्       | गप  | ब्द        | प<br>ध्प | ग<br>पग  | ,- य  | ч   | <b>1</b> | 〔   | सा         | -          |
| वा    | ١.       |               | ١٠       | Z (  | σ.         | ١ ا | ١          | ъ.       | ١        | \ < n | *   | , a      | 1 . | ਗ਼ਾ        | ~          |

| सार्च |
|-------|

| ×          |            |   |          | 4                 |            |     |     |        |       |     |     | * * |       |              | ٠,      |
|------------|------------|---|----------|-------------------|------------|-----|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--------------|---------|
| ?)         |            |   | 1        | 1                 | 44         | ग्य | गाः | र्   स | .   . | -   | ग   | Ϊ,  | ,   f | <del> </del> | .   -   |
|            |            |   |          |                   |            |     |     |        | के    | 2   | स   | , l | ,   , | ं वा         | .   5   |
| ₹)         |            |   |          |                   |            | गुप |     |        |       |     |     |     |       |              |         |
| ₹)         |            |   |          | İ                 |            | गर  | .′  | .'     | · ·   |     | ,   |     | ŕ     | - (          |         |
| ٧)         |            |   |          | सार्              | गर         | :   | :   | !      | :     | :   |     |     | - 1   | :            |         |
| 4)         | í<br> <br> |   |          | -                 | <br>  पग   | •   |     | •      |       | •   | •   |     | •     | •            |         |
| ٤)         |            |   |          |                   | <br>  q, q | :   |     | :      | :     | : : |     |     |       |              | 1       |
| <u>ه</u> ) | ,          |   |          |                   | प<br>ध्य,  |     | •   |        |       | -   |     |     |       |              |         |
| (اح        | -          |   | <br>     | <br> <br>  सार्द् |            |     |     | •      |       |     |     | :   |       |              |         |
| 8)         |            |   | <u> </u> | द्वि              |            |     |     |        |       |     |     |     |       | - 1          |         |
| ?•)        |            |   |          | गग                |            |     |     | . :    |       |     | , . |     | 1     | 1 1          |         |
| '          | १५         | i | 1        | '                 | I          | ı   | i   | •      |       | ı   | '   | •   |       | ↓k*          | , مهمدي |

| ×               | ų<br>1 1 1 1                |                  |        |        |       | •     |        |     |             | 8    | ₹  |    |    |    |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-------------|------|----|----|----|----|
| -               |                             | ļ                | सा     | Ŕ      | η     | 4     | -      | ध्प | वग          | र्सि | ,, | 11 | "  | ,, |
| (F.5            |                             |                  | पध्    | q, q   | घ्ष,  | पध्   | q, q   | ध्य | पग          | रिसा | "  | 33 | ,, | "  |
| (5)             |                             |                  | सार्   | सा, सा | द्सि, | पध्   | प, प   | घ्प | पग          | र्सि | ,, | ,, | ,, | "  |
| ₹¥)             |                             |                  | सार्   | गर्द्ध | रि्ग  | एग,   | गर     | ध्प | पश          | ि्सा | "  | 33 | ,, | ,, |
| १५)             |                             |                  |        |        | , ,   |       |        |     |             |      |    |    |    |    |
| १६)<br>हार्द्   | ग ध्यू                      | पच्              | स्रोसी | ध्य    | पग    | र्िसा | q<br>2 | -   | <b>-</b> ₹1 | d l  | ग  | fi | सा | -  |
| रे७)<br>सार्द्र | थ - ध्सी                    | -द् <sup>1</sup> | संर!   | ध्र    | पग    | र्सि  | ,,     | , , | ,,          | , ,  | "  | ,, | ,, | ,, |
|                 | ,स्रं<br>द् <sup>ष</sup> सा |                  |        |        |       |       |        |     |             |      |    |    |    |    |
|                 | ्'सा,<br>पथ्                |                  | _      |        |       |       |        | -   | •           | •    | •  |    |    |    |
|                 | देश, च्य्                   |                  |        |        |       |       |        |     |             |      |    |    |    |    |

| ×               |                    | :· ų                 |            |          |         |            |                   | 13      |        |            |            |             |        |          |        |
|-----------------|--------------------|----------------------|------------|----------|---------|------------|-------------------|---------|--------|------------|------------|-------------|--------|----------|--------|
| २१)             | ļ                  | I                    | ١.,        | i        | 1       | 1          | 1                 | ı       | 1      | í          |            | 1           | 1      | ı        | 1.     |
| सासा            | सा, प              | पप,                  | [र्'र्     | स्रीता   | घ्ष     | पग         | र्मा              | ,,      | ,,     | 'n         | ,,         | "           | "      | n a      | -,,    |
|                 | 1                  | 1                    | )          | i        | 1       | 1          | i                 | 1       | 1      | 1          | j          | 1           | }      | 1        | ١.     |
| ₹₹)<br>स [र्    | सा,सा              | र्सि,                | ₹,         | र्रि, र् | गर्     | गन         | ग, ग<br>घूष<br>सा | पन,     | वध्    | प, प       | घ_प,       | ध्सं        | ध्,प   | संभ्,    | संदे   |
| स्रो,स्रो       | द्धि'सं,           | थ ्सं                | ध्,ध्      | संघ्,    | पव      | q, q       | व व               | यव      | ध्य    | पग         | द्सा       | 4-          | -59    | र्गार्   | सा-    |
|                 | a.                 | ۱,                   |            |          |         | ļ          |                   |         |        |            |            | केड         | ऽन्द्र | बर       | 312    |
| -               | ग                  | प                    | <b>ध</b> ू | q-       | -ग प    | गर्दे      | सा                | į -     | i a    | <b>प</b>   | <b>प</b> ् | ए−          | -114   | गरि      | सा-    |
| s               | Ę                  |                      | •          | केंद्र   | 2 %     | वर         | वा                | 2       | प      | •          | •          | फेड         | 3F)\$  | थर       | वाड    |
| ₹₹)             | ĺ                  | 1                    | ļ          | Ì        | Ì       | ì          | ì                 | :       | ;      | 1          |            | 1           |        | 1        | !<br>! |
| गर्ग            | रि.ग               | रि्सा,               | घ्घ        | पध्      | पग,     | सीतं       | ध्स               | ध्र     | Rį'Rį' | सार्(      | सम्        | स्रोस       | ध्सा   | ध्ए,     | प्य्   |
| पधर्            | पग                 | पप                   | गप         | गरि      | गग      | रि्ग       | ध्सं<br>रिस       | 9       | -      | – ग        | 4          | ग           | R,     | सा       | -      |
|                 | l. ii              | '                    | Ţ          | Ì        | ŀ       |            |                   | के      | 2      | <b>5</b> स | <u>3</u>   | 4           |        | पा       | 2      |
| 4π <sub>2</sub> | 201B               | θπ                   | ₽.π        | 2077     | 200     | l<br>I mer | est.              | W-1     | भ्यम   | nis'       | 4.13°      | 16          | n) n)  | fra)     | ยก)    |
| ष्, घ्          | संघ्,              | पर्ग्                | प, प       | ध्प      | व्य     | . प्रग     | देस               | q       | -      | - ๆ        | q          | ग           | 1st    | सा       | -      |
|                 |                    |                      |            |          |         |            |                   | के      | s      | s₹         | ž          | 4           | ₹      | षा       | 4      |
| २५)<br>सारि     | साहि.              | रि्ग                 | ि्रा,      | गप       | 117,    | पध्        | qυ <u>τ</u> ,     | म्हां । | ्स, स  | ांर्' सां  | Ę',        | ष्  -       | - ਜ਼   | (र्'स्रो | ष्ट्   |
| - 7             |                    | nlui                 | , and      | , 1      | _ ; }   |            | गरि_,             | E .     | - 0    | ा<br>सारि  | सा प       | _ _         | nq     | गरि      | सा -   |
| •               |                    |                      | ,          |          | _       | `          | सा                | Ì       |        |            | ``` <br>   | ,<br>2, 2 3 | स क    | वर       | बा ड   |
| _               | ļ                  | _                    | - HT       |          | - 20    | nft i      | m - Ì             | - 1     | सा ।   | -   :      | 91         | .           | ,,     | . 1      | .,     |
| _               | 1 61               |                      |            |          |         |            |                   | _       | _      | .   .      | _          |             | "      | "        |        |
| 2               | आ                  | 2                    | লা         | 45 Z     | र्ग के  | वर         | बाऽ               | 2       | न्या   | ,   ,      | "          | " [         | "      | "        | 13     |
|                 |                    |                      |            |          |         |            | सग,<br>रिसा       |         |        |            |            |             |        |          |        |
| सो,रि           | ।<br> सोस <b>ः</b> | रि <sup>'्</sup> सां | द्'सो      | स्रोसी   | घ्प<br> | वग         | रिसा              | 4       | -  -   | - ग        | q          | न ∫ ।       | ξþ     | ज }      | -      |
|                 |                    |                      |            |          | `       |            |                   | +       | 2 3    | स          | ř          | 4           | ξ .    | षा 📗     |        |

| ( ११६ )      |        |       |                |        |                  |                         |                |                                                                                                                          |              |                     |                    |           |               |        |            |
|--------------|--------|-------|----------------|--------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|------------|
| ×            |        |       | ٩              |        | •                |                         |                | , प तत, तत प्य पत त, पता, पूर्ण<br>ति हिंहा सां, सिंहिं - सी सीठी प्य पत<br>प न प म हिंहा सां -<br>के ' ऽ इ स ई य र जा ऽ |              |                     |                    |           |               |        |            |
| २७)<br>सारि_ | गरि    | गरि्  | ₹ <u>_</u> , # | RR,    | रि्ग             | पग                      | du             | ग, प                                                                                                                     | गग,          | 114                 | ध्य                | <b>4η</b> | ग,प           | गग,    | ঘ্দা       |
| ्रिंचां      | र्ि्ंच | सं,र् | गंगं           | सीर्'  | <del>- स्त</del> | स्रोस                   | দ্য            | पग                                                                                                                       | <br>  दि_€1  | ्रं <sub>स</sub> ा, | संरि्'             | - स       | सीर्ध         | प्र    | पग         |
| रि_सा        | ਚੀ,    | संदि, | – ef           | स्रांश | प्र              | पग                      | हि हा          | ٩                                                                                                                        | : -          | - n                 | 4                  | п         | l tr          | स      | -          |
|              |        |       |                |        |                  |                         |                | के                                                                                                                       | ;<br>;       | ंड स                | 1                  | ) 4       | ₹             | बा     | 5          |
| २८)<br>गग    | ि्ग    | ह्सि, | ध्य्           | पध्    | पग               | ह्'ह्'                  | संद्           | संख्                                                                                                                     | गंगी         | द्विंगं             | िमां               | હિં,ધિં,  | संदि          | संघ्   | सांस       |
| ध्सी         | प्ए,   | ध्ध्  | पध्            | 44     | भग               | दिव                     | <u>रि</u> सा,  | ۹ -                                                                                                                      | <br> -119    | गर्                 | <br> €1,4          | गर्दि     | सि,प          | nξ     | ।<br>ਜ਼ਾ – |
|              |        |       |                |        |                  |                         |                | केड                                                                                                                      | <b>₹</b>     | घर                  | वा,दुः             | य र       | षा,ङ्क        | षर     | धा ऽ       |
| (२९)         |        | 1     |                |        |                  |                         |                | i<br>I                                                                                                                   |              | I                   |                    | i         | !             | I      |            |
| सासा         | सा, प  | पर,   | पग             | र्सि,  | 99               | प, स                    | स्रीस्रो       | स्रोहा                                                                                                                   | ध्य,         | सांसी               | सं,पं              | दंवं      | पंग           | R्'ei, | स्रोसा     |
| ध्य          | 'ग     | रिसा, | स्रीत.         | ध्य    | पग               | ड्सि,                   | <del>होस</del> | <b>५</b> ष                                                                                                               | पग           | रि्सा               | 4                  | q-        | -n प          | गरि    | स -        |
|              |        |       |                | <br>   |                  |                         |                |                                                                                                                          |              |                     | से                 | केट       | <b>⊞</b>      | यर     | दा ऽ       |
| Ħ            | j -    | j -   | ۹ (            | q -    | -59              | गर्                     | स −            | सा                                                                                                                       | j            | j - j               | ,,                 | ,,        | n             | "      | j "        |
| बा           | z      | z     | दो             | के द   | ऽस <b>ॐ</b>      | प, स्री<br>रिसा,<br>गरि | या ऽ           | वा                                                                                                                       | 2            | 2                   | ,,                 | "         | ,,            | 11     | ,,         |
| (३०)<br>सार् | दिसा,  | द्गि  | गर्,           | गव     | पग,              | पथ्<br>द्गि             | ध्य,           | <sub>घ्सा</sub>                                                                                                          | elų .        | गरि ।               | ા્ <del>∖ા</del> , | रियं      | गंदि',        | संरि   | रि्सां,    |
| ध्स          | संध्,  | पध्   | ध्य,           | गय     | पग,              | ि्ग                     | ग्रिर्         | सार्                                                                                                                     | र् <u>सा</u> | सा                  | स्रो               | q         | - ग प         | सर्    | सा         |
|              |        |       |                |        |                  |                         |                | ĺ                                                                                                                        | İ            | Ì                   |                    | फेड       | ट्स <b>इं</b> | वर     | दा ऽ       |
|              | •      |       |                | . ,    | Ċ                | ,                       | ,              | ,                                                                                                                        | ,            | •                   | ,                  | ,         |               | ,      |            |
|              |        |       |                |        |                  |                         |                |                                                                                                                          |              |                     |                    |           |               |        |            |

# राग विभास

## वाल—द्रुत एकताल

गीत

स्थायी-दाँदी कृत्य जुगल बैचाँ भोर मार्च ग्राँगना ।

प्रतेशा—दीपक की भीत कीकी चंत्रहूको चेंद्रना, मुखको तंकोल कीको नथवन के श्रंतना॥

| ×                                                              |            | •  |          | 4    |      | ۰    |                    | \$       |               |     |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------|----|----------|------|------|------|--------------------|----------|---------------|-----|-----|--|--|
| गप                                                             | ध्         | ष  | प        | -    | गरि  | ų u  | ्<br>ग             | 1        | R             | -   | स्त |  |  |
| 61.                                                            | •          | दो | ফু       | l s  | ध्न• | 3    | ग                  | 85       | ជ             | 5   | भा  |  |  |
| Ф                                                              | ग          | q  | 4        | 4    | -    | व्   | ٩                  | ष्       | П             | 4   | -   |  |  |
| भी                                                             | ₹          | ₹  | म        | ŧ    | z    | अँ   | ग                  | ना       |               | ١.  | 2   |  |  |
| प ग प प प - प प प प ग प - भो र र म दं ऽ अँग ना न - ऽ<br>अन्तरा |            |    |          |      |      |      |                    |          |               |     |     |  |  |
| ۳ -                                                            | य          | 7  | q        | ٩    | -    | 행    | -<br>  s           | w)       | Ę'            | ₹ij | -   |  |  |
| दी                                                             |            | 4  | <b>क</b> | की   | 2    | जो   | 2                  | <u>ត</u> | र्मा          | पी  | 2   |  |  |
| स्रो                                                           | र्सा<br>ध् | घ् | 电        | fţ'  | -    | स्र  | R <sup>1</sup>   ε | सी       | 행             | 4   | -   |  |  |
| #                                                              |            | Z. | £        | को   | s    | ä    | द                  | ना       |               |     | =   |  |  |
| 4                                                              | य          | q  | -        | 4    | -    | ч    | -                  | ध्       | 9             | प्  | -   |  |  |
| ਜ਼                                                             | ख          | को | z        | ŧi , | s    | यो   | 2                  | ਰ        | <del>पी</del> | को  | _z  |  |  |
| q                                                              | 27         | đ  | ঘ্       | ਲੀ   | -    | ਲਾਂ  | £('                | स्रो     | र्सा<br>ध्    | ۲   | -   |  |  |
|                                                                |            |    | -        | -a-  | -    | ایدا | -                  | -RT      | l . i         |     | -   |  |  |

( ११८ )

# राग विभास

ध्रुवपद – सलताल

गीत

स्थायी—गायन विद्या गुरु दे श्रंग न्वोरे । साथ से दत्तम दंग आर्मे दरत ॥

अंतरा-सास्वती सुमिरन जे गुनि करियत । तबहि यजत कंग के रंग के चैता।

## स्थार्था

| ×         |             |              |          | 4            |          | u      |                | •       |              |
|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|--------|----------------|---------|--------------|
| ŧŢ.       | -           | R            | सा       | #I           | -        | स      | रि_सा          | सा      | ঘূ           |
| 177       | s           | य            | ৰ :      | वि           | s        | যা     | ••             | IJ      | ₹            |
| सा<br>के  | ft.         | प<br>ग<br>अं | प<br>ग   | प<br>स्थी    | ঘ্ৰ      | η<br>• | R <sub>\</sub> | सा      | -<br>s       |
| स<br>स्र  | प<br>य<br>घ | प<br>हे      | _<br>s   | प<br>सा<br>उ | ्य<br>•  |        | ्र<br>प<br>च   |         | ।<br>घ्<br>म |
| स्रो<br>इ | -<br>s      | ध्<br>ग      | प<br>स्र | - 2          | ग<br>में | - z    | ft_<br>a       | सा<br>र | सा<br>त      |

 X
 0
 0
 0

 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q
 q</t

( १२० )

राग विभास

ध्रयपद—मद्यताल

गीत

स्थायी-श्याम सुन्दर मुख्ती मनोहर, गोवरधन धारन ।

श्रंतरा- बृग्दावन विद्वार सुग के कारन गोपी मन रंबन ॥

| र ग प प प ग<br>ध्यः • • ग गुं | प्त   रिसा<br>• द र •                                                                                                        | गारि गप<br>इ.र. धीन      | गरि समा<br>ना • इर | सारि गर<br>गो • पर | प<br>धूब् स्र<br>थन घा | यूद<br>रन  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                               | द स व प् व स व स रिसा हारि नव नारि, हाना सारि स व प् क हा व ् क क्षित्र का ना का स्ट स स व प व प व प व प व प व प व प व प व प |                          |                    |                    |                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| पंग पंच. गांगां<br>१० दा० वन  | छॉमी −स<br>दिशा टर                                                                                                           | रिंगां ।<br>जिंदि में सि | मोनी प्र<br>का• रन | गप प्रा            | ध्य पग<br>मन (•        | रिहा<br>जन |  |  |  |  |  |  |  |  |

म सि भारोद्धाबरोद्ध—सार्द म् ा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा प्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त मा स्राप्त स्राप्त मा स्राप्त स्राप्त मा स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त मा स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त

#### विशेष विवरण

दरवारी या इत्यारी कारहा बचा मिछ और गागीर या है। पैना और गाग्यर पर प्रमाधः कोनड निपार और द्वाद ममम के आन्दोलन देने से इन राम का रामल प्रकृतित होगा है और उसीचे इसका गाग्मीम भी परता है। गान्यर, पैना, निपार इसके सामाय प्रचलित माथा में कोनड समते हैं, किर भी यह साम रहे हि इसमें आसारी की कैमलजा नहीं है, व ही आसावती हा औई अंग कहीं भी दिनाई देशा है। केनड सरांग ही सम भी अभिन्यति के दिन प्रमान नहीं है। समीम, दिशांग, स्वरंग, स्वरंग पर आन्दोलन, उनका दहाय और उच्चार—में कर राम-मा और समन्दर में प्रकृत करें हैं।

धर, महति, स्नाव, उटाव, आन्दोलन, उच्चर ये सब गंभीर होते हुए मी न बाने वर्षो इस राग में शादी के असस के नीत बहुत पाये चाते हैं। 'बनए बनये ज्याहन आवा', 'मुगरकबादियों साहियां', 'दुलहिन तेरी अन्छी वर्गा', 'मुगरकबादियों साहियां', 'दुलहिन तेरी अन्छी वर्गा', 'मुगरान चोल्लग'—मीरह रूपाल और विताल के अन्य कई ऐसे पद हैं, बिनमें सादी का वर्णुन पाया जाता है। हमारी राय में इस राग के लिए नये पद बनाने चाहिए। यंगीर माव नये घन्दों में, नरे कविता में, नये स्वरों में, नये आलगों में मरने चाहिए। संगीत के देव में ऐसे बहुत से कार्य करना शेप है।

ति देव सम का बह स्वर मन्द्र पैश्व है क्यंकि तंबूरे के साथ 'सा' मिखाने के बाद ग्रुस्त ही प्रांत ां आ लि, सा, करकर ही हम सम का आरम्म करते हैं। पंचम इसका म्यास स्वर है और ब्रह्मम अक्न्यास है मानी इन दोनों पर ठदराव होता है। पचम के न्यासत का अर्थ यह कमी न समसा खाव कि सा ि म् ००० म प, इस प्रकार पंचम िर पर ठदराव होता है। पचम के न्यासत का अर्थ यह कमी न समसा खाव कि सा ि म् ००० म प, इस प्रकार पंचम वि पर इस बा सकता है, अर्थता पेशा करते से ब्राझी का दर्शन होगा। मा म् ००० ००० मि न प, यो अवरोह करते म समय दि न प संगति से ही पंचम पर ठदराव होगा, ठीक पैसे हो बैसे कि म् ००० म न दि कहते के बाद तत्काल पट्च पर पूर्व-तियाम यानी विन्यात किसा जाता है। इसकी तानों में सारंग वा अंग अधिक हिलाई देता है और वही ग्रुणितमात है। केवल बीच-बीच में कोमल गान्धार और पैश्वत को बक रूप से दिखा दिया जाता है। दि न प और म न दि केवार्स का पर्देश पर पा के पोपक है। केवल अवरोह करते सम से हो स्वर स्वर म अभिन्यत होता है। विद्रवन का वह क्ष्मम स्वर है कि सारंग के सरों में हो कोमल गोनार पेशत के प्रकार में के करवहा अंग के रचना हुई है। कारहा अंग के प्रायः समी रागों में सारंग के में आंग पार बीत हैं। हसना साराण्य ज्वन इस प्रवार है

ति पुरा मामा दिति हि सा-पुर्िति — सा, सारिग्ग्म – स्ति, मगप्ष दि – ५, मगसि स्ि जि. – ५, म होत्सनग्र रुर्भाभा – स्थि।

#### मुक्त आलाप

ा सा नि रि नि निसासरि नि प्यानि नि प्रा (१) सा, नि सा, नि सा - सारिरिनि - सा, नि प्रा क्रिस सा - रिस प्रा क्रिस सा -सा नि\_सिर्म प्राप्ति स्वित् स्वित् स्वित् प्रसानि निरिसाष्ट्र राष्ट्र सारिष्र राष्ट्र स्वित्तार ने प्रसानि सारि

्ष स नि पसा वि नि नि नि नि प्राप्ति । वि प्राप्ति । वि प्राप्ति । वि प्राप्ति । वि प्राप्ति । वि प्राप्ति । वि

ति प्राप्त । ति ता ति ति सा प्राप्त । ति ता ति ति सा प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्

नि प्रसा नि प्रति - सा

प्रता नि नि, ००० सी।

**ឈ**ុំម្តី **ឈឃា**មារ

रत्र, महति, हमाब, उठाय, आत्रीजन, जबार ये सब गंमीर होते हुए भी व आने क्यों इस राग में सादी के अमसर के गीत बहुत पाये खाते हैं। 'बनरा बनती व्याहन आया', 'मुसारकबादियों शादियों', 'दुलहिन तेरी अच्छी वनीं', 'मुह्मान चोडग'—स्तिह ख्वाल और त्रिताल के अन्य कई ऐसे पर हैं, जिनमें शादी का वर्षान पाया वाता है। हमारी राष में इस राग के लिए नये पर बनाने चाहिए। गंभीर माब नये शब्दों में, नई कबिता में, नये स्तरों में, नये आल्पों में मस्ते चाहिए। संगीत के लेव में ऐसे बहत से कार्य कराना शेप हैं।

ति ् इस राग ना ग्रह स्वर मन्द्र धैवत है क्योंकि तंत्रूरे के साथ 'सा' मिलाने के बाद तुरन्त ही मुं ००० ०००

पुंखा नित्ता, कहकर हो हम याग का आरम्म करते हैं। पंचम इसका न्यास स्वर हे और ऋषम अरन्यास है सानी इन दोनों पर उदस्य होता है। पचम के न्याक्टर वा अर्थ वह कभी न समझा जाय कि सा रिग् राम म, इस प्रकार पंचम नित्त करता है। पचम के न्याक्टर वा अर्थ वह कभी न समझा जाय कि सा रिग् राम म, इस प्रकार पंचम नित्त पर कहा जा सकता है, अरीत ऐका करते से काफी का दर्यन होगा। मा घू राम राम मिन प, यां अवरोह करते स समय दि – प संगति से ही पंचम पर उदरान होता, ठीक वेले हो जैले कि ग्राम न दि कहने के बाद तस्काल पट्च पर पूर्ण-विराम यानी निन्यास किया जाता है। इकनी तानों में सारंग वा अंग अधिक हिस्ताई देता है और यही ग्रामिशमत है। फेक्टर वीच पानी किया का मान्यार और धैन की वक्टर करते हिसा दिया जाता है। दि – प और म – रिशे सारंग के सार राम हिसा है माने का मिन सारंग है। की हिसा है से क्यारे करते समय में हो स्वर संगतियाँ हैना अनिवार्य है। की का दिया पर प्रमाण के स्वर होता है। विद्वान वा यह कथाने करते समय में हो स्वर में से होते की हम अपित के अंग सार के प्रमाण के स्वर हो भी के कान हाता है। हम स्वर अंग के प्रमाण की सारंग के से अंग सार के सार सारंग के से सारंग के से अंग सार के सार सार्ग तो में सारंग के से अंग सार के सारंग सारंग के सारंग के से अंग सार के सारंग सारंग से सारंग के से अंग सार के सारंग सारंग से से अंग सार के सारंग सारंग के से अंग सार के सारंग सारंग के सारंग सारंग के से अंग सार के सारंग सारंग के से सारंग के से सारंग के सारंग सारंग से सारंग के सारंग सारंग के सारंग सारंग के सारंग सारंग सारंग के सारंग सारंग के सारंग सारंग सारंग के सारंग सारंग के सारंग सारंग के सारंग सारंग सारंग सारंग के सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग के सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सारंग सा

ि ्र्चा मम म सा - चु््रिन्ट् - सा, सारिग्ग्म – स्सि, मग्ध्य्य् दि – प, मगस्थ्रि लि – प, म निश्चिमत ग्र∨∨ ∧ ∽ा – स्सि।

जाते हैं । इसना सामान्य चलन इस प्रकार है-

#### मक्त श्रालाप

. सा निर्देश मुंहा सारे निर्देश में निर्देश में पूरा (१) सा, दिंहा, दिंहा - सारिदिंहा - सारिदिंहा - सारिदिंहा - सारिदेश - सा निर्देश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश में मिर्टिंश मिर्टिंश मिर्टिंश मिर्टिंश मिर्टिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिर्ंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मिरिंश मि

प्रसित् प्रसित् प्रसित् विद्याप्त विद्याप्त प्रसित् विद्याप्त स्थान विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्यापत विद्य

ति घ सा ति निसा पृत्रा स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

नि या नि उस नि हिसा सा नि सा (३) रिस्सिनि स म्राज्याल का नि सामा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने सा माने

निर्भा विकासि प्राप्ति । विकासि प्राप्ति । विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि विकासि

प्रमा नि. ज्ञा नि.स. नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा नि. ज्ञा

्रात्त वर्ष म म स स प्रमासिक स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप

द् व निहा दि स्व मिला दि सामिता विकास कि से प्रमान सारिति निहारीया विकास स्वाप्त स्व कि स्वाप्त स्व कि स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्व स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्ययं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्य

०००, में सा<sup>™</sup>रि — से।

म सासा निम – निम – निम – निम – निम म रि–सा।

> हि से लि (१६) स्थित्र क्षा मुख्य कि पूर्वित हैं, हिंसिट - हिंदिर - , हिंसे सेहि हैं, हिंस सेहि

निय सन्दिर्भाषा - सिंसार्या निष्म - मिं, गृहि'- सिंसार्या हिसार्या सिंसार्या निष्

हिं से दि प्रमाणित हैं - , पाम् M प्रिसं - दि से दि समासित निम् - दि से दि , पाम समासित निम् -

ित्र सं वि प्रतिरिक्ष स्ति - रि. मार्गालीन् प्रतिरिक्षं संदि - रिष् - संदि - रि - सं - दिना, रिरिक्षं

प्र्रात् निर्मिम प्रम सा प्राति – पंपसी ग्रामियग्रामा स्रा

ដំ ឃុំណង់ ត្រ! – តា, ពុណា អ R – ខា ; តាខ្មែរ ឈា អូចមួ ណា ចាំខ្លែរ៉ប់ ណា អំ R' – ខា, ខណៈអ

सार हिसा वि R - स, मंतर रिरिस बोबीव युन्सिर में ००० नं रिं- स, ग्००० न रि - स; र्युर रिसंबं

रिं सं सिन्त् सं ते निष्यू सिन्ति हिंवांसां मं ००० में हिं - सं, म्००० म हि - सा, हिंहिंसिन्सिहें

प्र का न् प, तिनिरमर सी गुक्कम - रिसा - निसा।

मंग्-मंग्-मंग्-मंग् मंगिरं मं, संगि सं-सारं सं शिक्षा-प्रश्नि दिश्व दि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वाद स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वाद स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वाद स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वादि स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद

वडा ख्याल

ताल-विलम्बित एकताल

गीत

स्यायी — इतरत तोरे कमाल≠ जू के बल बज्ञ जैये री माई पीर मेरी साँची ।

धंतरा-समग्रुत श्रीलिया भीर दुःख दक्षिद्र दूर करन ताहे रोशन वहीं श्रोर १।

स्थापी
 श्री सा सा सा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा सिंदा

इस चवाल में 'तोरे कमाले' के स्थान पर तुझ लोग 'तुकमान' मी गांते हैं। हमारी परन्या। में हमें 'तोरे कमाले ही निजा है और क्वाल के ग्रन्तें साथ उतका सर्थ भी जुह जाता है, इसलिने हम इसी नकार गांते हैं।

|                                                                                             | (                             | १३१ )            |                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| o<br>रि — सा नि सा — — नि —<br>क ट • मा •   5:5:•:5:<br>× सा म<br>सा रि — मुसि म<br>ग्राम्म |                               | 5 2 2 8          | न्दर••                                    | 1.                    |
| कु • इ • • । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                  | व •••ऽ                        | हर्म वि. घ. वि   | ंड ें से .                                | ) z.z.ż               |
| रि<br>नि - नि सा - नि सा<br>ये ऽ • • ऽ                                                      |                               |                  | द्र नि<br>च्र- च्रि- नि<br>• द्र मा द • द |                       |
| ×<br><u>म</u><br>प - नि प पम<br>पी S・・・・   T S・・・・                                          | पुसानि<br>सा-सिमासीन्<br>मेडः | R EI             | प<br> <br>  सारि ः<br>  रो • ≤ ऽ          | 元                     |
| •                                                                                           | रि साम<br>साहि—गृहिग्         | मममम<br>ग्ग्ग्ग् | रि रिसा नि.सा रिरिसा-                     | न <u>्</u> रिम् निर्ष |
| साँड • •                                                                                    | T. S                          | ••••             | * ÷ ÷ ÷ ÷                                 | र • • व               |
|                                                                                             | প্রন                          | तरा              |                                           |                       |
| *                                                                                           |                               | 83               | 4                                         |                       |
|                                                                                             | सम                            | - বৃদ্ধি ব       | य<br>स्रो रि                              | सीत निय्निप           |
|                                                                                             |                               | - 1              | খা                                        |                       |
| ł                                                                                           | ਚ ਸ                           | र शु•्छ          | 41                                        | ۵۰۰۰ ۱۳۹۳             |

( १३२ )

×

|                                       |                          | •                       | •                                     |                         |                                        |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| ×<br>و<br>با                          | (ह्र' सं                 | 1 r<br>44               | r==================================== | ti'h                    | ft <sup>2</sup>                        |
| दी                                    | ::::                     | I "                     | :                                     | £::::                   | ::::                                   |
|                                       |                          | •                       | ,                                     |                         |                                        |
| k'k' - k'rt                           | (F. F 14 EF-             | मन हम्ब                 | £ॄ व                                  | . च्यंत्राच्य, प्य<br>स | व म<br>दिस्ताः दिस्तुः<br>•••• ••देऽ   |
| ٠٠°                                   | U U T                    | :::::"                  | • 4                                   | F: • • • • •            | 4:                                     |
| ×                                     |                          | •                       |                                       | ·                       |                                        |
| म<br>हि=हिना                          | राम<br>मृह               | १-सिस                   | H - FW F3                             | r:<br>•                 | 64F                                    |
| មិនម•                                 | 2 4                      | 1:55                    | :: ::                                 |                         | £::•                                   |
| •                                     |                          | •                       |                                       | 11                      |                                        |
| €, 2 2 2 4<br>6, 14,141<br>7, 2 2 2 4 | ড়িচ্চ্ছিড়ি-<br>ড ড • • | ्र ::<br>इन्ह्यः स्त्री |                                       |                         | 1 2 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 |

### छोटा ख्याल

### ताल—त्रिताल

#### गीत

रथायी—ये तुव सीं ही करीम रहीम हशीम पारू परवरदिगार गर्रावय को शरब दह वह दह दिल है दिल में दुखिया को मोर्र हाता !

श्रंतरा—वो मो मन का इक्का सो पुत्रयो साईं, सदारंग को दीने दीन दुनों में जो बताये !!

| ×                      |       | 4          |             | e               | १३                      |          |     |                   |    |                            |    |
|------------------------|-------|------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|-----|-------------------|----|----------------------------|----|
|                        |       |            |             |                 |                         |          |     | रि<br><u>नि</u> ् | सा | ĺŧ                         | सा |
|                        |       |            |             |                 |                         |          |     | ये                |    | ਫ਼                         | व  |
| निर्म -  <br>सी प्र    | में - | ग्रा<br>चि | –   सा      | - R             | <u>नि</u> स             | -        | सा  | रि<br>नु          | सा | -                          | सा |
| हो डि                  | .   5 | 8          | s   •       | s I             | क्र∤ित                  | z        | म , | ₹                 | दी | s                          | म  |
| ति म<br>रि रि          | - सा  | सा .       | - सा        | रि  रि<br>स     | स  रि<br>सा <u>नि</u> ् | रि<br>सा | ft  | न्<br>ष्          | -  | <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> | ã  |
| इ की                   | ક મ   | पा :       | s ( क       | ٠, ١            | र व                     | र        | R   | गा                | s  | ۱.                         | ₹  |
| म<br>ग र               | ā   ā | म् मि      | नि_्रीसा-रि | सा <u>थ</u> ् १ | वि वि                   | सा       | सा  | रि<br>नि          | सा | R                          | -  |
| ग ∫ र ∫                | वि य  | को •       | व∣रऽ∙       | •   च S S       | • রু                    | •        | ₹   | ক্ষ               | ₹  | হা                         | 2  |
| रिसा दि<br><b>र•</b> त | म म   | मय         | पनि, मि     | <b>-</b> म      | प पिन्                  | म्       | -   | н                 | ٦  | म<br>                      | य् |

| ×<br>ध<br>धी               | ित्स सं<br>ऽऽ•• र            | रि <sup>'</sup> सं<br>(त्वि<br>दुस    | भंसांसंति<br>निनितिप    | (₹\f\) R • s s s       | नि<br>रि <sup>र</sup><br>इ. इ.                |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| •                          |                              | \$                                    |                         | <b>१</b>               |                                               |
| रि'रि' - रि'स              | रि <sup>'</sup> रि' – सी नि- | सीतां रि <sup>'सां</sup> ध्-          | <b>ন্</b> ব             | म<br>मन्त्रिपमः, मन्दि | म म<br>नि्पमय, नि्रग्-                        |
| ₹• s ₹ •                   | ु इ. ५.                      | 22                                    | • ব                     | বা•• ••• ••            | •••• केऽ                                      |
| ×                          |                              | •                                     |                         | ų                      |                                               |
|                            |                              |                                       |                         |                        |                                               |
| म<br>रि—रिश                | साम<br>मरि                   | रिपम<br>)प-निष्पुम                    | म नि प<br>नि - संनि निष | स्रो                   | र्सि स                                        |
| म<br>रि — रिशा<br>रो ऽ श • | साम<br>म रि<br>  न च         | रि प म<br>) प - निप पम<br>हुँ ऽ •• •• | म नि प<br>नि - संनि निष | स्रो                   | रिरि स<br>ओ• ऽऽ•                              |
|                            |                              | \$                                    |                         | सं<br>-<br>११          |                                               |
|                            |                              | \$                                    |                         | * *                    | सिर स<br>वो• ऽ ऽ •<br>वि प् - नि प<br>र ऽ • त |

छोटा ख्याल

ताल—त्रिताल

गीत

स्थायी—ये तुव सीं ही करीम रहीम इसीम पाक परवरदिगार गरविय को गरश दूर कर वारत है हिए में दुखिया को मोरे दाता।

श्रंतरा—जो मो मन कं इक्झासो पुत्रको साईं, सदारंग को दीते दीन दुनों में जो बताये॥

| ×               |          |          |     | ų                    |       |      |           |                  | <b>१</b> ३ |           |      |                   |    |             |      |
|-----------------|----------|----------|-----|----------------------|-------|------|-----------|------------------|------------|-----------|------|-------------------|----|-------------|------|
|                 |          |          |     |                      |       |      |           |                  |            |           |      | रि<br><u>नि</u> ् | स  | Ŕ           | सा   |
|                 |          | 1        |     | Ι,                   |       |      | -         |                  |            | -         | 1    | वे                |    | ਰ           | व    |
| नि ध            | _        | म्       | _ ' | सा<br>चि<br>ही<br>सा | -     | गङ   | -         | रि<br><u>नि</u>  | स          | _         | स्य  | रि<br><u>नि</u> ् | या | -           | सा ' |
| सी              | z        | •        | z   | हो                   | s     |      | z         | ] <del>क</del> ] | री         | s         | म    | ₹                 | ही | 2           | म    |
| <u>नि</u><br>रि | म<br>रि  | -        | सा  | er                   | -     | सा   | रि<br> सा | रि               | रि<br>नि   | रि<br> सा | रि   | न <u>्</u> र      | -  | <u>नि</u> ् | 4    |
| Ę               | की       | z        | +1  | पा                   | 2     | क    | ) q       | ₹ .              | व          | Ιŧ        | િ    | गा                | s  | •           | ₹    |
| Ħ               | <u> </u> | <u>a</u> | ā   | नि जि<br>घू<br>को    | 门     | सा∸f | रेसा घु   | नি               | नि         | सा        | स्रा | रि<br>नि_         | सा | ft          | -    |
| ग               | ₹        | वि       | य   | को ।                 | .   ग | ₹ 5  | য         | • 22             | द्         | •         | ₹    | ধ                 | ₹  | हा          | s    |
|                 |          |          |     |                      | _     | _    |           |                  | _          | _         |      |                   |    |             |      |
| रिसा            | रि       | ग्       | ग्  | मप                   | पन्   | ग्   | -         | मव               | पन्        | ग्        | -    | म                 | ग् | म           | ग्   |
| ₹ •             | ã        | 1        |     | म प<br>छि•           | न∙    | में  | s         | Į.               | লি •       | या        | 5    | ۱. ا              |    | को          | •    |

| ×  |    |    |    | ٠, |   |          |   |        |     |    |    | १३ |    |          |    |
|----|----|----|----|----|---|----------|---|--------|-----|----|----|----|----|----------|----|
| मप | मम | रि | सा | R  | - | सा<br>ता | - | नि_्सा | रिम | रि | सा | नि | सा | रि       | सा |
| •• | •• | मो | ₹  | दा | z | ता       | 5 | •••    | ••  | ये | •  | •  | •  | <b>ਗ</b> | य  |

## श्चंतरा

| स             | - ft       | म<br>ग्     | म<br>ग् | प<br>म<br>म     | म   | ч    | -             | ч  | -  | ч        | - | -         | -   | प        | -                  |
|---------------|------------|-------------|---------|-----------------|-----|------|---------------|----|----|----------|---|-----------|-----|----------|--------------------|
| জী            | <b>S</b> • | मो          |         | я.              | न   | की   | s             | इ  | s  | ঘটা      | s | z         | z   | स्रो     | z                  |
| नि<br>म       | q          | म<br>नि्    | प<br>नि | <b>q</b>        | н   | रि   | स             | रि | नि | æ        | - | सा        | -   | सा<br>नि | सा<br>न <u>ि</u> _ |
| g             | ল          | वो          |         | ۱.              | ١.  | ١.   | ١.            | θŤ |    |          | z | ŧ         |     | स        | दा                 |
| न <u>्</u> रि | <u>q</u>   | मि <u>्</u> | म् ध्   | सा<br>नि्<br>दी | सा  | ŧī   | -             | я  | Ŕ  | <b>म</b> | म | ч         | - A | न्       | ų                  |
| ₹             | ग          | को          | ١.      | दी              |     | ने   | 2             | दी |    | न        | इ | नी        | s • | में      | s                  |
| ŧł            | -          | -           | -       | नि(नि<br>य•     | 4म् | रिसा | <u>नि</u> ्सा | ft | -  | सा       | - | रि<br>नि_ | सा  | R        | ær                 |
| बो            | z          | z           | z       | ਕ •             | ता• | ••   | ٠.            |    | s  | ये       | 2 | ये        | •   | g        | ब                  |

रानें

|            |        |        |        |    |        |        |   |   | वान          | 7     |                |      |                |          |         |       |      |
|------------|--------|--------|--------|----|--------|--------|---|---|--------------|-------|----------------|------|----------------|----------|---------|-------|------|
| (¥         |        | ,      |        |    | 4      |        |   |   |              |       |                |      |                | १३       |         |       |      |
| ()         |        |        |        | ٠, |        |        |   |   |              |       |                | ग्म  | रिसा           | नि_      | सा      | Ŕ     | सा   |
| ₹)         | !      | l<br>l | l<br>i |    | l<br>I | 1      |   |   | İ            | 1     |                |      |                |          | ٠. '    |       |      |
|            |        |        |        |    |        |        |   |   |              | ग्स   | ग्म            | रिसा | न <u>ि</u> सा  | ,"       | "       | ,,    | 11   |
| ₹)         |        |        |        |    |        |        |   |   |              | ग्    | - F            | रिसा | <u>ि.</u> ख    | "        | ,,      | "     | ,,   |
| ٧)         |        |        |        |    |        |        |   |   |              |       |                |      | <br> <br> रिसा |          |         |       |      |
| ५)         |        |        |        |    |        |        |   |   |              | मग्   | [<br> <br>ग्,म | ग्ग् | मग्            | ।<br>मस् | रिसा हि | दे.सा | रिसा |
| ۹)         |        |        |        |    |        |        |   |   |              |       |                |      | मग्            |          |         |       |      |
| (و         | <br> - | <br>   |        |    |        | ]<br>] |   |   |              |       |                |      |                |          |         | ,     |      |
| c)         | ·<br>  |        | 1      |    |        | İ      | 1 | • | <u> </u><br> | सारि  |                |      |                | ٠.       | ٠.      | . '   |      |
| 4)         |        |        |        |    |        |        |   |   |              | ष्वि. | : '            | ١.   | ٠. ٠           | . '      | . !     |       | ,    |
| <b>,</b> - |        |        |        |    | ١,     |        |   |   |              | न्षि  | सा <u>नि</u> . | दिसा | मग्            | मम       | रिसा    | ,     | 'n   |
| ₹•)        |        |        |        |    |        | '      |   | Ì |              | नि_्स |                |      |                |          |         |       |      |
|            |        | I      | 1      | ı  |        |        | 1 |   |              | !     |                | 1    | ı              | ł        | ł       | 1     | r" " |

| ×                    |               |                     |                     | •          |                    |              |               |           |           |      |                | <b>१</b> ३ |                       |                       |               |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| (1)<br>X             |               |                     |                     |            |                    | <u>नि</u> ्स | रिसा          | सारि      | HII_      | ग्म  | पम             | ग्म        | रिसा                  | ,,                    | ,,            |
| १२)                  |               |                     |                     | ध्नि,      | सनि_्              |              |               |           |           |      |                |            |                       | 1                     | t             |
| ₹₹)                  |               |                     |                     |            | सा, सा             |              |               | •         |           | ,    | 1              | •          | 1                     |                       | •             |
| ₹¥)                  |               |                     |                     |            | <u>ঘূরি</u>        |              | ,             |           |           |      |                | -          | •                     | •                     | •             |
| १५)                  |               |                     |                     |            | रिदि               |              |               |           |           |      | ٠.             |            |                       | ٠.                    |               |
| १६)<br>धुन्          | <u>ष्,ध्</u>  | <u>नि</u> ्ध्       | <u>नि</u> ्सा       | न्रि,न्    | सान्               | सारि         | सा, स         | र रिसा    | ,<br>साम  | ग्रम | <br> <br>  मग_ | ये<br>विस् | रिसा                  | नि स                  | तुव<br>। रिसा |
| १७)<br>सा <u>नि</u>  | नि_,सा        | न <u>ि</u> (नि      | रिसा                | सा,रि      | सासा               | !<br>रिसा    | रिसा          | ।<br>मग्  | ।<br>ग्,म | ग्ग् | मग्            | ।<br>मम    | रिसा                  | ] य∙<br><u>नि</u> ्सा | तुव<br>रिसा   |
| १८)<br><u>ध्</u> रि  | धू.<br>नि.्ध् | <u>नि</u> ्सा       | नि.<br>सा <u>नि</u> | सारि       | !<br> सा<br>  रिसा | सम           | ग्<br>मग्     | ग्म       | पम        | ग्म  | रिसा           | -          | <br> <br> न           | ये•<br>सारि           | ] तुव<br>– सा |
| १९)<br>सा <u>न</u> ि | ध्नि          | रिसा                | न <u>ि</u> सा       | मरि<br>मरि | सारि               | पम           | ग्म           | <br>नि्नि | पम        | ग्म  | रिसा           | ,,         | ये ऽ                  | • ਰੁ  <br>"           | s व<br>"      |
| २०)<br>सासा          | न <u>ि</u> ,स | ।<br>सान <u>ि</u> ् | ध <u>्नि</u>        | सिं        | सा,रि              | रिसा         | <u>नि</u> ्सा | मम        | ग्,म      | मरि  | सारि <b>,</b>  | पप         | <br>  <sub>म, प</sub> | पम                    | ग्म           |
| नि्नि                | पम            | सा <u>नि</u><br>ग्म | रिसा,               | नि्नि      | पम                 | ग्म          | रिसा,         | નિન્      | पम        | ग्म  | रिसा           | प<br>ये    | -                     | –म<br>s •             | नि्प<br>तुव   |

|                 | ( '40 )             |                 |        |             |               |        |             |          |                   |            |                    |              |                |                   |              |               |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|----------|-------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| ×               |                     |                 |        | 4           |               |        |             |          | •                 |            |                    |              | ₹₹             |                   |              |               |
| म<br>ग्<br>स्रो | -                   | -               |        | -,          | 4             | -      | -щ          | न्रि     | ग्                | - 5        | -,                 | नि्पा        | व्             | -                 | ٠,           | न्पि          |
| सों             | z                   | 5               |        | s,          | ये            | 2      | ۶۰          | तुव      | सों               | 5          | 5,                 | हुव          | सों            | 5                 | s,           | तुव           |
| २१)<br>मग्      | ग्, म               | ग्ग             | į  ,   | <b>ч</b> н  | म,प           | मम     | निष्        | ष्,नि    | ( पृष्            | [िन्नि     | पम                 | र्गस         | रिसा           | <u>नि</u> ्सा     | F1_E         | ा   रिसा<br>। |
|                 |                     | ì               | İ      | 1           | . 1           |        |             | ł        | }                 | )          | 1                  |              | 1              |                   | ये •         | র্ঝ           |
| २२)<br>नि_सा    | दिम                 | पनि             | Į el   | iR¹ Ì       | र्ग<br>ग्'र्म | रि'सों | निन्        | पम       | ग्म               | रिज        | <u>नि_्सा</u>      | रिसा         | -              | रिसा              | -            | रिसा          |
|                 | [                   |                 |        |             |               |        |             |          | 1                 |            | ये                 | हुव          | ļs             | दुव               | 5            | σŧ            |
| २३)<br>मग्      | ग्,म<br>ग्रं,       | ग्ग्            | ۹۰ و   | 4   1       | ,q            | म, नि  | ष्   ध्     | ,नि थ    | ų_,               | तीनि नि    | , <del>ul</del> [6 | (নি          | रे'सं ॄं€      | d,f₹¹             | alal         | मंगं          |
| 4,4             | ग्रं,               | मेम             | Ft'    | स्रं नि     | (दि प         | म∣ग्   | ग्र∣रिस     | π,   િ   | ्<br>सुसा∤ि       | रेसा ध     | _,  e              | ्श (वि       | क्षा∖ <u>घ</u> | ~  f              | <u>ने</u> सा | रिसा          |
|                 |                     |                 |        |             | Į             |        |             | à        |                   | तुव सी     | वे                 | .            | द्वय सि        | f                 |              | द्य           |
| २४)<br>नि_सा    | रिसा                | सारं            | सग     | गुम         | पम            | Hq     | निध         | धनि र    | स्रोति ,          | <b>विस</b> | रि <sup>'स</sup> ि | सीरि'        | 胡              | , <sub>11</sub> , | 4            |               |
| नि नि           | पम र                | तम ।            | रिस्रा | नि सा       | रिम           | पदि    | स्र         | l-, if   | ने्प              | ग्         | i-, i              | <u>नि</u> सा | रिम            | परि               | ζİ           |               |
|                 |                     | .               |        |             | !             |        |             |          | तुव               | सी         | z                  |              | 1              |                   |              |               |
| -               | न्प<br>दुव          | <sup>*</sup> ขุ | -,     | नि_स        | रिम           | परि    | ᇷ           | -, f     | न्प               | म्         | -,                 | न्पि         | , si           | ١-,               | f            | न्प           |
|                 | इव                  | ei ∫            | 2      |             | 1             |        |             |          | <b>নু</b> ৰ       | स्रो       | s !                | ন্ত্ৰৰ       | सों            | s                 |              | तुव           |
| २५)<br>सासा     | सा,रि               | रिरि,           | ग्ग्   | ग्,म        | <b>н</b> म,   | पप     | <b>ए,</b> घ | ષ્ષ્,    | निनि              | वि्,सौ     | सीसीः              | ₹¹₹¹         | ₹',₹           | <del> </del>      | ή.,          | 바             |
| रि'र्स          | निनि                | पम              | ग्म    | रिसा        | <u>नि</u> ्सा | रिम    | परि         | सीरि     | र्ग               | -          | ग्                 | <b>-</b> ,   | <u>नि</u> स    | ा रिम             | ,            | पन्           |
| स्रंिर          | सा,रि<br>दिदि<br>गे | _               | ղ      | <b> </b> _, | नि_स          | रिम    | पन्         | र्गारे । | ał_               | -          | ग्                 | - :          | स              | <u>₹</u>          | ्ग           | रिस           |
|                 |                     |                 |        |             |               |        |             |          | $\lfloor \rfloor$ |            |                    | ļ            | 4              |                   | .            | द्भ           |

£

## भीव—त्रिवाल

गीत

# स्थायी---धंदनवार बाँधो रे बाँधो सब मिल के मालनिया

मस्मदसा प्यारे के घर घात्र।

श्रंतरा-सदा रॅंगोडे वानन सों मधुबा गावी मालनिया सब साहिर सों खान ॥

| ×           |            | 4                 |                   |                 |           |     | ٠   |         |         |           | ₹₹          |          |                   |              |          |
|-------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----|-----|---------|---------|-----------|-------------|----------|-------------------|--------------|----------|
|             |            |                   |                   |                 |           |     |     |         |         |           |             |          | 변 변<br>년 년<br>년 년 | <u>q</u>     | 4 q      |
| नि भू<br>वा | -          | सा<br><u>नि</u> ् | सा<br><u>नि</u> ् | सा              | R         | स   | रि  | म ्     | म<br>ग् | म<br>ग्   | म           | <b>#</b> | R                 | -            | सा       |
| वा          | z          | •                 |                   | ا بر ا          | वाँ       |     | घो  | 1       |         | ١.        |             |          | ন্                | 5            | घो       |
| सामं '      | ग्म        | R                 | सा                | रिन्नि_<br>के • | सा        | €₹₽ | ग्म | Ŕ       | सा      | <u>न्</u> | 氖           | सा       | <u>4</u>          | 4            | <u>P</u> |
| ۥ.          | <b>य•</b>  | मि                | ਰ                 | के•             | ١.        | मा• | **  | ਲ       | नि      | या        |             | ١.       | वं                | <sub>द</sub> | न        |
| म् ध        | <u>-</u> . | सा<br>न <u>ि</u>  | सा<br><u>नि</u> ् | सा<br>र्        | रि        | सा  | रि  | म<br>ग् | -       | म         | म<br>ग्     | _        | ft                | सा           | रि       |
| वा          | z          | ) .               |                   | ارزا            | वाँ       | •   | धो  | 1 7     | 2       | ١.        | .           | s        | я.                | <b>∓</b> म   | द        |
| म<br>ग्     | म<br>ग्    | म्                | म<br>नि           | प<br>रे         | <b>म</b>  | R   | सा  | न्ति    | सा      | Ŕ         | <u>नि</u> ् | स्र      | <u>ā</u>          | 표            | ā        |
| सा          | ١.         | ١.                | प्या              | ₹               | <b>\$</b> | घ   | ₹   | आ       | •       | <b>.</b>  | ਕ           | •        | តី                | ₹            | न        |

इंदरा

| ×           |         |        |   | 4       |    |     |                  | •  |   |          | ę į |     |                                         |        |
|-------------|---------|--------|---|---------|----|-----|------------------|----|---|----------|-----|-----|-----------------------------------------|--------|
| ei          | म<br>ग् | म्     | Ą | વધ      | Ħ; | F#  | :<br>  -         | -  | - | वि<br>न  | T.  | -   | 4                                       | 9      |
| u           | दा      | ١.     | ŧ | to.     | 8. | 1   | :                | :  | : | a   a    | F-1 | :   | <b>1</b> =3                             | 1,     |
| ব্দ         | દિ'ન્   | 형      | - | -       | -  | 451 | 44               | 5  | - | Fin form | R   | -   | 1-7                                     | -      |
| या∙         |         | ١.     | = | 1:      | =  | F7. | † <sub>₹:•</sub> | -  | : | **   ##, | A   | =   | -                                       | =      |
| म्य<br>न्द् | e<br>Ft | प<br>स | = | 7<br>ft | 4  | R   | r:               | F. | - | 3 B      |     | ¥ . | # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 7<br>7 |

# ध्रुवद—चौताल

गीत

स्थायी — ब्हरत दिखन गान्यार, मध्यम धंवन विवाद, ये सह सुर सुच बीडे दुढाय गाय, धुरपद मध सुनियो गायन गृति ।

र्त्रतरा-मारोहि धवरोहि जाकी उत्तर पुत्तर होय, विखाद चैवत पंचम मध्यम गाम्बार रिखम ॥

| ×          | ٥        |    | ٩  |                  |           | ,       | •    |          |          | <b>?</b> |           |
|------------|----------|----|----|------------------|-----------|---------|------|----------|----------|----------|-----------|
| ₹t         | स्र      | सा | रि | स <b>ा</b><br>रि | सा<br>(रे | म<br>ग् | म    | _        | म<br>ग्  | _        | ग्        |
|            |          |    |    |                  |           |         |      |          |          |          |           |
| #          | -        | म  | 4  | đ                | -         | प       | ч    | न्<br>ध् | नि<br>ध् | नि<br>घ  | िष्<br>ध् |
|            |          |    |    |                  |           |         |      |          |          |          |           |
| स्रो<br>न् | सी<br>नि | -  | न् | स्रो             | ध्        | -<br>s  | घ्   | न्       | ч        | म        | q         |
| नि         | खा       | s  | ξ. | ये               | ١.        | s       | ਜ਼ . | l . [    | स        | 평 .      | ₹         |
| म्         | ग्       | -  | पम | नि               | d         | नि<br>व | ग्   | ग्       | ग्       | ग्       | <b>म</b>  |
|            |          |    |    |                  |           |         |      |          |          |          |           |
| Ħ          | ग्       | म  | 4  | ग्               | -         | म<br>म  | ft   | सा<br>रि | #f       | €ĭ       | -         |
| य          | 1 8      | ₹  | q  | <u>.</u><br>۲    | z         | H H     | घ    | ₹ 5      | नि       | यो       | z         |

|            |                | •                       | t                                                      |                                          | •              |              | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |  |  |
|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 4          | न्<br>•        | म<br>•                  | ۹ }                                                    | ित्<br>य                                 | η <sub>(</sub> | 2            | - <b>π</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>н</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नि                                                 |  |  |
| श्रन्तरा   |                |                         |                                                        |                                          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |  |  |
| -          | -              | Ψf                      | -                                                      | <del>el</del>                            | रि'<br>नि      | स्रो<br>  नि | स्रा<br>न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मां<br>नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ef                                                 |  |  |
| 2          | z              | ग्रे                    | z                                                      | ही                                       | अव             | व .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ही                                                 |  |  |
| _          | स्रा           | रि <sup>'</sup><br>निर् | <del>ul</del>                                          | ₽,                                       | ਸ਼੍ਰੇ<br>  ਵਿੱ | रि'<br>नि    | र्स्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <sub>वि</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                  |  |  |
| z          | की             | उ                       | <b>ਰ</b>                                               | 3                                        | [ g ]          | ਲ            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | य                                                  |  |  |
| स्री<br>नि | -              | नि                      | नि<br>ध्र                                              | -                                        | नि<br>  ध्     | ित्<br>ध्रि  | नि<br>प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | q                                                  |  |  |
| ব্য        | s              | <b>द</b>                | 4                                                      | s                                        | व              | ਰ•           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #                                                  |  |  |
|            | •              | -                       |                                                        |                                          | •              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |  |  |
| -          | 4              | 4                       | ग्                                                     | -                                        | ग्             | -            | ग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रि                                                 |  |  |
| 2          | ाय             | н,                      | गां                                                    | z                                        | धा             | 2            | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भ                                                  |  |  |
|            | - s च नि<br>मि |                         | चां<br>ऽ ऽ गें<br>- चां चि<br>ऽ की व<br>चां<br>नि - नि | च  -   -   द   द   द   द   द   द   द   द | सं -   सं      | सा           | चा - चां हिं चि<br>चां - चां कां वि<br>चां हिं चां हिं हिं<br>- चां हिं चां हिं हिं हिं<br>- चां हिं चां हिं हिं हिं<br>- चां हिं चां हिं हिं हिं हिं<br>- चां हिं चां हिं हिं हिं हिं<br>- चां हिं चां हिं हिं हिं हिंदी<br>- चां हिं चां हिंदी हैं हिंदी<br>- चां हिंदी चां - चां कां कां कां कां कां कां कां कां कां क | अन्तरा    च  -   च    दिं   च  दिं   दिं    -   च    -   च  दिं   दिं   दिं    -   च  दिं   च  दिं   दिं   दिं    -   च  दिं   च  दिं   दिं   दिं    -   च  दिं   च  दिं   दिं   दिं   दिं    -   च  दिं   दिं   दिं   दिं   दिं    -   च  दिं   दिं   दिं   दिं   दिं    -   च  दिं   दें   दें   दें   दें   दें   दें   दें    -   च  दें   दें   दें   दें   दें   दें   दें   दें | अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप्तुराता   अप् | प हिंदू म प सि म न म स सि म सि म सि म सि म सि म सि |  |  |

# राग मालगुंजी

```
श्वारोहानदोह—ति स गम धनिस् ति घर, मन, रिनम, मन् रिन्स ।

स्राति—औरव-वक्र-सदूर्य ।

मह्—म्रद्यम । रिति—स्रित-म ।

श्वारा—गण्या ।

प्रवारा—पण्या ।

प्रवत्यास — वैदत ।

विन्यास—पड्न ।

मुख्य ग्रांग—रित्—सारिग-म ।

समय—पति वा दितीय ग्रहर ।
```

प्रकृति--न गंभीर, न तरछ ।

#### विशेष विवस्स

यह राग विरोध प्रचार में नहीं है। इमारी परंत्या से इमें यह प्रात हुआ है। इमारे पूरव दादागुर पं॰ पाटकृष्ण बुवा इचळ्डर्राजीकर को ग्वाल्यिर परंपरा से यह प्रात हुआ था, और उन के प्रधान हिष्य इमारे गुरुदेव पं॰ श्रीविण्णुरिग्वर पहास्तर की कुश से उनके शिष्यों की प्रात हुआ और उन के द्वारा भारत में इस का प्रचार हुआ है।

यह राग मुख्यत: दो राधी के सीमाभण से पैदा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। एक रागेभी, दूसरा बांगेभी। आरोह में नहीं रागोभी का सा रूप रहता है और अवरोह में नहीं र बांगेभी का मास होता है। इन दोनों का सिमाभण होते हुए भी इस राग का अपना निराज्यन कृषम रखते हुए, उन दोनों का अधिकांव तिरोक्षण दोता रहता है। भैरव-बहार, वसंत-बहार वा पैसे अन्य समिश्रण के समान दोनी राघों का पूरा रूप हम में निश्चित नहीं होता, बल्कि दोनों का मिंज कर एक तोसपा निराज्य ही रूप मन्द होता है।

'रिनि\_— सारेग-म' राजा करने मात्र से इत राग ना प्रादुमांव होगा ! इसका चटन इस मकार है :---रिनि\_— सारेग – म, रिगमग्रिर – सा, ममय – पथवि – थ दिथ, प थपु, म वम् ग मृत रिग – म, मग्रिसा !

नि सागमधनितां, सीरें - सां निष -, ववित्र ध निष य वय म यम ग मगुरिता - म, मगुरिता। रिन्रि - सारिग - म I

इसमें शुद्ध निपाद अत्यलन है, केवल उत्तरांग में 'सा' को छते समय इसका उपयोग किया बाता है।

सहां 'मयनिय' और 'मग्रिस' होता है। हिन्तु स्तान पर के किये सांग्रेश ही छाया दिस साती है। किन्तु सत्ताल प रिप्त प प्रथ म पुम ग मृग रिग – म इस किया से बांग्रेश का वियोगत हो बाता है और 'मृग्रिसा' के पुन: आर्थिमांव होते ही सिन्तु – सारिम-म, इस किया से बांग्रेश पुन: वियोदित हो बाती है। तद्भत नि,सागमबन्सि में ग्रंग्रेश नी छाया जुछ सी रिखाई देते ही पुन: दि सांदि प पुण प पुण म पुम ग मृग्र रिग – म यह त्याबंध केने से और 'रिग्मग्रि – सा' यां करने से सोग्रेश वियोदित हो बजी है और मार्ग्युवी प्रत्याचित हो जाती है।

रांचा की जा कबती है कि बागेशी में भी तो पंचन रूपता है। वासक में बागेशी में पंचन न रूपता ही उचित है, क्योंकि यह चागेशी-सारह्वा की दिवा है। किर भी बागेशी में निष्य दंग के पंचन रूपाया जेंगा है, उस से हसमें पंचन रूपाने का दंग निराता है। इसमें तार पद्ज से मध्य सान्यार कक डोटते हुए लगे से नीचे उतरा जाता है और पंचन भी उसी मकार होटते हुए रिचा जाता है। हो, वाजों में सांतिस्थ में सीचा अपरोद्य होता है।

यह ध्यान रहे कि इसमें 'गसा गमर गृथितृ सा' न लिया जाए, क्योंकि उस से इंटरिंडिगो रिलाई देगी। मीम-पतासी के अंग से शुद्ध गत्थार लेकर गाई बाने वाली इंडरिंडिगी और इसमें बहुत अन्तर है। इसील्यि 'ध्याय' बाने को क्हा है। 'गमर' बाने को मनाडी है ऑर उतरते समय पूर्वांत में 'रिशमग्रांत – सा' यो ही टेना चाईए।

इस राग में अधिक चीज़ों नहीं क्लिबों इसका जो बड़ा क्याल हमारी वर्रय में है, उसे स्तम हाँह से देखने पर बह पता चलता है कि इस राग का आरोह दो दंग से होता है !

किन्द्र इसको आअपनारी और तीन किया में 'कारमवष' बाला आरोह – कम नहीं बरता जाता, सर्वया 'ति.सानमव' ही जाते हैं। '

इस राग का साय दारोमदार 'मिन् — सारिग — म'— इसी टुकड़े पर हैं और यह किया हसके रागन को परिस्टूट फरने के जिये वार-बार सी वाली हैं।

कारि तान-किया में 'श्रि सागमय' बाते हैं, और रह दृष्टि से नियाद दक्का बद सर होना चादिए, किर भी राग भी आवर्षित के लिये और ताम को प्रश्मापित करने के विदे बी उत्पर दिन्या दुकड़ा आसरक है, उन्हां आरम कराम से बिना नहीं होता। इसकिए क्षमम को श्रद्द सर मानना चादिये। छद गान्याद अंग्रद कर है क्वींड उसी पर राग का रागल निमर्दे हैं। आरोद और अवरोद में मध्यम पर मुकाब कित बाता है, इसकिने मध्यम न्यान दरा है। ग्रुव राग्यार भा दौर्य उच्चाद कर के ही मध्यम पर उद्धाव किता बाता हैं।

# राग मालगुंजी

#### मृक्त यालाप

निष्-सर्वि-रिसा ग - रिगर्म ग् 🗥 रि - सा ।

रिरिसानि सा मनगरिग - म वर्म ग् 🗥 रि - सा।

ष्ट्र निर्िष् क्षा ग-म वर्मिग् ₩ रि- का; म पमृत्र ् रिग- म वर्मिग् र् र् का ग-म

पुमीग् ००० हि − सा ।

ताथ गरि सस्य निगगरि पुर्मु निस्साग-म, गम=गन=म, स्रि=ससा-म=गन=म, सासा=नि\_िन् गग रि <u>पुषु पुलका ति</u>्गग रि सम्मानगनम, स्राजनि<u>ति ति</u>्रिस्का साम्मान स्थानम् । म ग्राभिति का।

(५) रिरितानि ता ग - ममगरिग - म, सानि रिसा ग - रिनि रिसा ग - मगमरिग - म, मगमसमगमिर ग -

म, सासानि (रिसा ममग ग - म, म - ग् 1001 रिसा।

रि गंगद म (६) जि.स.गम र - पत्रम् - गमग - सिग=म, सिरमाजि सामम - पत्रम - १९११ - गमग -

स्य —स,-दिरिशक्ति सा ममगताम व्यमगम ४, घनिथ - प्राय - मस्म - समग्र - शि =न, म ग्०० रि - सा,

ति सागमधन् र - प्रमुम ग - रिग=म, म ग् N रि - सा।

स्त्र गम प्रति सं नि. स्वयम प्रस्ति सं (७) नि. स्वयम प्रति प न, नि. सागम घरिए, नि. सागमवनिए, मधीर्ए, गम प्रति ए,

सी सी धर्मिष - पथप - माम - गमिन - च, गमध्यप पपम गमिन - च, रिस्तिति सा गमिन - च, धर्मिप - पथप -

म्यम् - यम्य - रिग=मं न ग् ००० रि - सा ।

भ स गमय े दि (८) हिं सारामधितां - हिंसी, सं - दिसं, सं, दिरामगरिय - म, म य दि सं - दिसं,

स्व मृति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा ति सा

सानि वि हिसासा माराम पनम परा दिश्य संविधि सां - विशो, सानि हिसारा मारामान निष्यांविधि सां - विहारं, सानि हिसारा मारामान निष्यांविधि सां - विहारं, सारि सा निर्माणि प्राचन पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि सा निर्माणि पराम मारामित सा निर्माणि सा निर्माणि पराम मारामित सिर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा निर्माणि सा

सां दिरिसानि सा ग - सावानि चनि ग - रिग - मरम ग् № रि - सा ।

्रः ) रिरिशानि धनि सामध्यिको गं - ग - मन्त्र - ग् M रि - सा, नि सामध्यिकि — सा,

(११) वि वागमविश्वनं - हिसी, च दि सो मं - हैं मं ने ने  $\mathbb{N}^{1}$  - सं,  $\mathbb{R}^{1}$  स्वित्विश्वित्तां ने - संगंगे  $\mathbb{R}^{1}$  - सं,  $\mathbb{R}^{1}$  - सं,  $\mathbb{R}^{1}$  - संगंगे ने  $\mathbb{R}^{1}$  - सं,  $\mathbb{R}^{1}$  - सं,  $\mathbb{R}^{1}$  - सं, संवित्वयमामविश्व मं - हैं न - संगंगे - मं  $\mathbb{R}^{1}$  - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - संगंग - स

### प्रक तानें

स्ति पुनि सार मग्रिसा, शिरसानि धुनि सावमग्रिसा, सारिति सारिति सानि धुनि सावमग्रिसानि हा 1 मव्रिता रिरिसानि पुनि सागमग् रिसा, पुनि सानि नि सारिसा सागमग मव्रिता, रिरिसारि सानि पुनि सागमग मग्रिया, हारिमा सारिसा<u>न सा पुनि हातमग्रिसा सारिका नारिका नि सानि नि सानि</u> <u>धनि घ पिनु घ</u> चुनि साग मग्रिसानि सा । नि सागम घषपम मशाम मग्रिसा। रिरसारिसानि, चुनि साग मग्रिसानि सा । मग्रिसा निधःम मगरिंग मग्रिसः । मग्रिसः नि्सानम घषणम मग्रिसः । नि्सागमः धनि्षय धपणम मग्रिसः । रिगम रिगम रिगमन गम मग्रिसा । ति सागम घनिषर मन्यम मग्रिसा । ति सारम घनिसानि धन मग्रिसानि सा । ति सारम सागमन गमवय म । निन् धन्सिन्धिर मग्रिसान् सा । संसी — नि धन् सारि सीन्धर मग्रिसा । सार - गम - मध - धन्धर मग्रिसान्हिं सा । सामग गमप मध्य पनिन् निहांतां सीनिन् निषय धपप पमम मगग मग्रसनि हा । सारिश सारिहा नि सानि नि सानि , गमग गमग सारिहा सारिहा नि सानि नि सानि , घनिम पनिप पथय पथय भवम मनम गमग गमग सारिसा सारिसा निसानि निसानि धनिसागमध निर्मानि पपमग्रिकान् हा । नि सागसा सागमग गमयम मधन्य धनिसानि निसारिसा, रि'सान् सा सामित्र नियपथ घरमर प्रमान मग्रेसा । नियागम बन्सिरि ग्रैरिलेन्विय मग्रिसिन् हा । स्रीरिणे (र निस्रिरिसी चनिसानि पथनिय मराधम गामाम रिगमग्रिसा<u>नि</u>सा । स्रोग्रिसा निरिस्ति घरानिय पनिषय मनवम गपमग रिगमग्रिकानि सा । रिगमग्रिसा धनिस्तिविष रिगमग्रिका सीन्यामग्रिसानि सा । रिगम-रिगम रिगमग्रिका, घनिसा चिन्सी चनिसानिष्य, दिर्गमं -दिर्गमं दिर्गमं दिशं सीविष्यमग्रिसा । नि सामाधनि सामागिरिसा संविचयममृद्धाः । रि—ा ममृद्धाः, घ—ित् संविचः, रि —गं मंग्रीरेशं संविचः मग्रियाः। सासासा गाम ममम प्रथप निविद्ध संबंधां ४०११ं मंग्रीरेशं संविच्य मग्रियाः। सासासा गमम गगग ममम ममम प्रथम धक्क निनिनि निनिनि खोलांखां सोसांखां गेरीगं गेरीगं प्रेमें प्रेग पितां संविधय मगुरिसानि सा ।

## राग मालगुंजी

वड़ा ख्याल

ताल—विलम्बित एकताल

गीत

श्थायी— ए वन में चरावत गैथाँ लाल ऋड्ट लिये देखों सर माँ रज पंक घरें ।

अंतरा—मोर मुद्रद सीस श्रथक विराजे संग सजा विश्वन की छैवाँ ॥

|                                         | स्याया                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ×                                       | e                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | सारि म ग<br>ग-गम-पम ग्रिसारि<br>एऽ••ऽ•• वन में च          | रें!<br>य में में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च में च |
| × '                                     |                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ग गि-हि                                 | ुम म मिसा−−                                               | सा रि प<br>- गरि पम घप - घ<br>  उस्क तक कु॰ ऽ॰   र॰ ऽऽऽऽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1222 - 2.                               | • याँ । छा•ऽऽ                                             | S ∰ ∰ ∰ S • S •   ∰ S • S • S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                       | \$                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्य-निय निसानि धुनिए<br>:: 5: • 5 ि हिं | ाप धप म युम्म गम्म सि म म -<br>• • • • • • • • • • वि • ऽ | - सिंग् म म<br>म संग् ग् ग्   रि - ग् मग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |                              | ( 1                                        | (86.)                          | •                                          |                                     |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| x<br>सा<br>िर<br>वो<br>• | सा<br>•<br>दिसाग<br>२• • ऽ ऽ | ग ग<br>सारि<br>स र<br>९<br>पूर्ववत्        | ग मिता = -  <br>मी •• S S      | ष्ट्रसा<br>सा — रिरि —  <br>रऽ• जऽ  <br>११ | स्<br>सा – सारि नि.सा<br>पेंड ••••• |
| <u> </u>                 | 3                            | <br>  मखदा                                 |                                |                                            |                                     |
| 377 ()                   | 5,11                         | ١.                                         | ı                              | 1                                          | 1                                   |
|                          |                              | श्रं                                       | <b>उरा</b>                     |                                            |                                     |
| •                        |                              |                                            | ı                              | ₹₹<br>                                     | 1                                   |
| 1                        |                              |                                            | - गुम मुघ् धनि                 | हिं। दिसं                                  | स्रो – – नि्स्रो                    |
| i                        |                              |                                            | - गम मध् धरि<br>ऽ मो• र• गु•   | <u>₹</u> , ⊊, z, s                         | सोऽऽ ••                             |
| .                        |                              | l                                          | , 000                          | 4                                          | ,                                   |
| ×                        | ,                            | 1                                          | 1 .                            |                                            | 1                                   |
| स्रो                     | हिसी                         | रि'नि-सं निसं -                            | स्रो<br>दि दिसी रि'सी          | ध सी सी<br>सीनि, नि. नि.                   | ष                                   |
| ₹₹                       | •• ,z z z                    | <b>란한 반</b> 5                              |                                | R • • •                                    | 4                                   |
|                          | ·                            | •                                          |                                | <b>!</b>                                   |                                     |
| प<br>प ध-नि च नि्-स्रो   | वे धनिख प धंप                | <br>  म पुगम्ग                             | रि<br>गम                       | गम ,                                       | – व्धिन                             |
| g 🙃 . 🙃                  | 1.5.5                        | 1 -                                        | •                              | '<br>'                                     | •                                   |
| ×                        |                              | ·<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 4                            | વિ.                                        | ्र<br>किल्की – संस्                 |
| नि स्त्री 🗕 🗕            | निर्धा                       | िर'सो                                      | सान्<br>!                      | 1 112                                      |                                     |
| खा • ऽ ऽ                 | निसं                         | विर                                        | छ न                            | की है                                      | - दिष सि - संदि<br>•ऽ• • •ऽ••       |
| •                        |                              | }<br>!                                     | 1 11 1                         | "<br>  _                                   | न_रिग                               |
| घ निध प घप               | म वम् गम्ग                   | गम-पम                                      | मृरिसारि – ग                   | ग मेंसा रिस                                | ासाति घति सारि                      |
| <sup>at</sup> .∵ • ;     | . :: ::                      |                                            | ग<br>गृरिसारि—ग<br>इन में चुऽ• | ਰ ਦੁ ≤ ≤                                   | <b>∵</b>                            |

# राग मालगुंजी

#### तराना

#### ताल-चिताल

स्थायी- तना देरे ना दीं दीं दीं, वन देरे ना तदानि दीं, त दीं तन देरे ना तदानि दीं,

अंदरा—उद्दान देरे ना तनन तन देरेता, धनि प प स प स म मृसिसा य स, नक्षेत्र धिरविटतक धा धीना विरक्टिः तक धुस किटतक क्वो किंद्रनम धार्ति धा बदान् किंद्र पाठि था बदान् किंद्र साठि पा।

| ×   |      | ų   |            |          |           |         |          | •        | • १३ |    |        |          |            |                   |    |  |
|-----|------|-----|------------|----------|-----------|---------|----------|----------|------|----|--------|----------|------------|-------------------|----|--|
| 1   |      |     |            |          |           |         |          |          |      |    | ि<br>त | सा<br>नि | सा<br>नि_् | स्र               | ft |  |
|     |      |     |            | ı        |           |         |          | İ        |      | 1  | त      | ना       |            | ₹.                | ₹  |  |
| ग   | -    | - ' | ग          | F        | -         | п       | मग्      | ft       | सा   | -  | -<br>s | -        | -          | सा<br><u>नि</u> _ | सा |  |
| ना  | s    | z   | दी         | ۱.       |           | र्दी    | <b> </b> | र्दी     |      | z  | z      | z        | z          | त                 | न  |  |
| Ŕ   | मग्  | रि  | सा         | R        | रि<br>नि. | ær      | नि ्घ    | <u> </u> | स्य  | -  | म<br>स | ग        | रि<br>ग    | <b>#</b>          | ਬ  |  |
| दे  | ₹•   | स   | <b>\ •</b> | त        | दा        | ١.      | নি•      | दी       | ١.   | s  | स      | दी       |            | त                 | न  |  |
| ক্ষ | सावि | घ   | प          | <b>4</b> | ग         | रि<br>ग | я I      | ٦        | रि   | सा |        |          | ;          |                   |    |  |
| ₹.  | ₹.   | ना  |            | l a      | व         | ١.      | fa       | zî       | ١.   | ١. |        |          |            |                   | l  |  |

| •             | श्रवरा<br>° १३ |                |               |               |                    |               |           |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| यम            | થન્            | सीन            | साँ           | निसी          | नि्रि <sup>!</sup> | संन्          | धव        |  |  |  |  |  |  |
| . उद          | सन             | दे रे          | ना            | तन            | नत                 | नदे           | रेना      |  |  |  |  |  |  |
| X<br>धन्      | घा             | <sub>Pl7</sub> | T)II          | गृरि          | सा                 | य             | H.        |  |  |  |  |  |  |
| •             |                |                | ,             | ļ<br><b>ર</b> |                    |               |           |  |  |  |  |  |  |
| माथ -         | धय             | धवधध           | ध             | ঘৰি           | निनिनिनि           | ति्ति् सांसां | संसंसंसं  |  |  |  |  |  |  |
| नक्येत्ऽ<br>× | <b>ऽऽधिर</b>   | किरतक          | ঘা            | धीना          | ति र किट           | तक्षुम        | किटत क    |  |  |  |  |  |  |
|               | 1              | 1 . {          | , ş           |               | ध – नि्ध           | ا ہے ـ        | दथ        |  |  |  |  |  |  |
| न्सि          | सीर्वावांसी    | न् <b>स</b>    | न्रि'         | 1             | 1 1                |               |           |  |  |  |  |  |  |
| कर्वे ।       | किङ्गग         | ঘ্রি           | षास्ड्रा<br>१ | ऽन्किइ<br>१   | घाऽति∙             | धा ८ बड़ान्।  | 2 ट (केड़ |  |  |  |  |  |  |
| शम्           | ग्रि           | सा             |               |               |                    |               |           |  |  |  |  |  |  |
| धिति          | धा•            |                |               |               | ] ]                | 1             |           |  |  |  |  |  |  |
| ×             |                |                | ₹ 7           | ानं 🧳         |                    | १३            |           |  |  |  |  |  |  |
| ΰĮ            | 1              | Ì              |               | रिग           | मग् रिसा व         | ना ऽ          | दे रि     |  |  |  |  |  |  |
| ₹)            |                |                |               | मग रिग        | मग् रिसा "         | ],,  ,,       | ,,,,      |  |  |  |  |  |  |
| ₹)            |                | सम न,          | म   गग,       | मग रिः        | मग् रिसा ,,        | ,, ,,         | , ,       |  |  |  |  |  |  |
| ۲)            |                | नि स           | म   इस्       | म्य रिंग      | मग् रिसा "         | " "           | ,, ,,     |  |  |  |  |  |  |
| 9             |                | ध्य प,         | q   q=,       | मृत रिग       | मृत् रिख "         | , , ,         | "   "     |  |  |  |  |  |  |

| ×                           |          |               | 4                 |          |        |        | •           |                    |        |                | *      | ₹    |         |       |                |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------------|----------|--------|--------|-------------|--------------------|--------|----------------|--------|------|---------|-------|----------------|
| ×<br><sup>§)</sup>          |          |               |                   | धप       | чн,    | पम     | मग          | रिग                | मग्    | रिसा           | ,,     | "    | ,,      | ,,    | ,,             |
| (ه                          | Ì        | Ì             |                   |          |        |        | मग          |                    |        |                |        |      |         |       |                |
| ۵), ا                       | नु_स     | गम            | धध                | पध       | पम     | गव .   | म्य         | रिग                | मग्*   | रिसा           | "      | 15   | ,,      | ,,    | ,,             |
| <b>९</b> )<br><u>नि</u> ्सा | गम       | धनि           | धार               | पधा      | पम     | म्प    | मग          | रिग                | मग्    | रिसा           | ,,     | ,,   | "       | ,,    | ,,             |
| १०)<br>धनि                  | घ, घ     | नि्ध          | पथ                | ष,ष      | ध्य,   | मव     | म, म        | षम                 | मग्    | रिमा           | ,,     | 13   | ,,      | ,,    | "              |
| ११)<br>नि.सा                | गम्      | धन्           | संनि              | ध्य      | धन्    | घप     | भग          | रिग<br>रिग         | मग्    | रिसा           | ,,     | "    | ,,      | ,,    | ,,             |
| १२)<br>मग्                  | रिसा     | <u>नि</u> ्सा | गम                | धन्      | संनि   | घप     | म ग         | रिग                | मग्    | रिसा           | ,,     | ,,   | ,,      | ,,    | ,,             |
| १३)<br>सरि                  | स्रो, नि | सिन्          | धनि               | घ, प     | धप     | म्प    | म, ग        | मग                 | मग्    | रिसा           | ,,     | 'n   | ,,      | ,,    | ,,             |
| १४)<br>न <u>ि</u> स         | गम       | धनि           | संदि <sup>'</sup> | र्ग (रि' | स्रानि | घप     | मृग         | रिय                | मग्    | रिसा           | ,,     | ,,   | "       | ,,    | "              |
| १५)<br>न <u>ि</u> सा        | गग       | रिंग          | मम                | गम       | ঘঘ     | मध     | नि्नि<br>गम | घन्                | ससि    | न्सि           | रि'रि' | सीनि | सीसी    | न्धि  | निनि           |
| , sid                       | धध       | पम            | पय                | मग       | मग     | गम     | गम्         | रिग                | मग्    | रिसा           | त      | ना   | z       | दे    | रे             |
| <b>१६)</b><br>रिग           | मग्      | रिसा          | धनि               | संदि     | ध्य    | रि'र्स | स्मे<br>रिग | रि <sup>'स</sup> ा | धन्दि  | सीनि           | वप     | रिग  | मण्     | रिवा, | न <u>ि</u> ्सा |
| शम्                         | ঘন্      | संरि          | र्ग्हा            | संदि     | धप     | मग     | रिग         | मग्                | रिसा । | न <u>ि</u> ्सा | α      | ar   | 2       | दे    | ₹              |
| सासा                        | सा, ध    | धघ,           | पध                | पम,      | गए     | मग,    | रिग         | [मग्               | रिश,   | सासा           | (सा,सो | ससि  | स्रोरि' | सोनि  | घस             |
|                             |          |               |                   |          |        |        | रिग         |                    |        |                |        |      |         |       |                |
|                             |          |               |                   |          |        |        | नि, नि      |                    |        |                |        |      |         |       |                |
| म, म                        | पम,      | गम्           | ग, ग              | मग,      | R'R'   | स्रीन् | घष          | मग्                | रिसा   | <u>नि</u> सा   | ₹      | ना   | 2       | दे    | रे             |

**परिशिष्ट** ( पाट्यकम के उपांग स्वरूप राग )

## परिशिष्ट

### (१) राग सूरमल्हार

ख आरोहाबरोह—(१) स - सं - दिस - मन दिस - प, मि. - स तथा (२) नि. हारियानिवारि' - निस -रि

मपनिष - प, रि - प, गरि, गृग्रि सिरेसानि सा।

जाति—औडव - वक - संपूर्ण । प्रह—षदन ।

अंरा-भेवत, स्पॅक्ति इसके विना यह राग सारंग से अडग नहीं हो सकता।

न्यास—पंचम ।

अपन्यास -ऋरम ।

विन्यास-पड्ञ ।

मुख्य द्यंग—सा सां - नि्ध - मा नि्ष - प ।

समय-सारंग के समान दोपहर । मीसमी राग होने से वर्षा में आठी प्रहर ।

प्रकृति—न सरल न गंभीर )

#### विशेष विवरस

सर - मस्तर राग के लिए किन्दन्ती है कि बह महाकवि भी सुस्तावनी का बनाया हुआ है। कैणन संप्राण में मणनल्लाल के सभी पर रागन्द गीतों में ही बाए जाते हैं और संगष्ट है इसी प्रशास सारंग में थोड़ से स्वर्त के अन्यर से मुख्यानकों ने किसी पर को गामा हो और तुन से उसे सर्टमस्टार की केंद्रा मिनी हो। बो हो, सेकिन यह स्रस्मात्वार के नाम से प्रशिद्ध है।

इस राग में हो निवाद, ग्राद बैबत और अतीन अब्द मात्रा में विशेष देंग से कोपत गान्यार का प्रयोग किया बाता है। सार्रण में अवरोह करते समय दिय — मर दिय — प्, इतनी किया मात्र से सर-महत्वार का आधिमांत होता है। वान-किया करते समय सार्रण के अवरोह में सीच दंग से पैतव का प्रयोग ग्रुमिसम्मद है। कुछ छोग एकमें 'प्रमरिसा' करते मो इस देखे बाते हैं और साथ ही महत्वर का हिंदू निर्मा करने बाते कुछ अवत्यक्त सबैचे मी सुने बाते हैं। बास्तव में इस यग में हर्षाम्य हिए - मत्र हिए - प्, रिरिशानिका ममरिकारि पपर्मारम् ध्वपमत हिए - म प हिच - प, रिसा मरिरि -

स्रों मिर क्सम – यम प्रपा – दिश्व – यन दिश्व – प, सारी – सा दिस मारी मारी क्सम – यम प्रपाय — दिश्व – पन दिश्व – पन

सा रिम सं 👝 सं म रि सिर सिम मन पनिष – म व विष – व, म्यमा रि, रि व वमन रि, ग्यारि विरिस्तानिसा ।

्षां प्राप्त स्वारंभ्यविर्य - मय दिष - य, सान्ति दिसा मिर यम पय क्षि - मर दिष - य, म प्राप्त सिंहिं मिर यम प्राप्त - मर दिष - प, मर य प्राप्त - प्राप्त - प्राप्त - प्राप्त मिर सिंहिं - प्राप्त मिर सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्राप्त सिंहिं - प्

्ष प्र (१०) निकारिनपत्तं - निर्धा, निर्ध - म पर्धा - निर्धा, निर्दे - प्रमम् रि - म पर्धा - निर्धा, मरिमधामिरि

पनवप सं – तिसं, ति्थत्यमम्बय सं – तिसं, म्लारेसादिसारियादि व – म प सं – तिसं, तिसारियपितसारि निय-म सं प सं – तिसं, ति्थतियमम्बय सं – म पनवप निय – म पनवप निय – म पनवप निय न स्थाप म दिसारि – सार्थ – तिस्तु ।

हा प=हानि=हां - नि=हानि=हि', म=हम=प प=हानि=हां नि=हि'हां नि, हि' नि - प - मे प नि्ष=प, हि'हि'हानिहारि'नि्ष - मे प नि्ष - प, मुधनप हि, हिम - हारि - निहा ।

टिप्पर्या—इस राग में बाखाप दूरा करते समय गूग रे रिविसानिता यह टुक्ट्रा कहीं-कही शोक देना चाहिये, खैसा कि करर के बाखानों में कहीं-कही दिखाया गया है।

#### यक्त ताने

निवारिमसिक्षय ममरिका । यम वय विविधय ममरिका । मिरि यम वय विविधय ममरिका । सिर पम वय विविधय ममरिका । विवारिमानिस 

रिका मिरिया पाप मिरियाममरिका । विवारिमानिस 
—ित्त्र पम ममरिका । ममरिका सिमानि पमयन विविधय ममरिका । ममरिका सिमानि पमयन विविधय ममरिका । ममरिका सिका विवार पमयम मिरियाम ममरिका । ममरिका सिका विवार पपम मिरियाम पमिका । ममरिका । ममरिका स्वारिम विवार पपम मिरियाम पमिका । मिरियाम पमानि पमिका सिका । मिरियाम पमानि विवार पपमा निविधय पमरिका । सिरियाम पमानि पमानि पमानिस विवार पपमा निविधय पमरिका । सिरियाम पमानिस पमानिस पमानिस विवार मिरियाम सिनियाम ममरिका । सिरियाम मिरियाम सिनियाम ममरिका । सिरियाम सिनियाम ममरिका । सिरियाम सिनियाम ममरिका । सिरियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनियाम सिनिय

### स्यान—रिमन्ति एस्तान

.

त्तादी-नरका करे बाहर को का हो सब अने र

धंन्या-मार त्यत्र वह क्षेत्र हाते हत्यां अपूर्ण अव हो हुन करे ।

### स्दार्ग

| •                   |                                | •                  | !<br>     |                         | . terr            |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| ×                   |                                |                    |           | 1                       | i                 |
| £;                  |                                | 1-29-5-            | F-551     | <b>स्पर्यः</b>          | •                 |
| **                  | * :::                          | ··· : · :          | • : :: •  | ;                       | į •               |
| •                   | •                              |                    | 1         | i t                     |                   |
| श-शिक्तार्घः<br>व व | ============================== | <b>1</b>           | -         | المستدرة والجارة المسرة | er == er          |
| ~                   |                                | ,                  | :         | W2                      | . : : }           |
| ×                   | •                              |                    | -         | ų.                      | •                 |
| િલ્<br>ક્લ          | -                              | (Simple of Co      | रिदय-     |                         | * <sup>!</sup> R' |
| et a                | :                              | ft • • • • • = = = | • • • • • | "50 to                  | 157               |
| •                   |                                | •                  |           | i t                     |                   |
| संविध्- प           | H - 174 T                      | क्षु रिव-          | 7-4-41    | R R                     | हि<br>- द्विधारा  |
| :٠٠٠                |                                | ∴.;:               |           |                         | 5 4 • 0           |

#### कांच्य

|                        | ्र श्रंतरा    |                    |                                          |                                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| •                      |               | <b>t</b>           | 1                                        | 25                                            |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |               | वष<br>ममय-         | रि <sup>1</sup> रि <sup>1</sup><br>नि नि | निसी '<br>ज•ऽऽ                                | निस्त्री स                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |               | गरचाऽ              | <b>ऽऽगर</b>                              | জ•ऽऽ                                          | ऽ ऽ 😶 च                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×                      |               | •                  |                                          |                                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ₹                      | निसो          | मप निशो रि' -      | सी – सो सी                               | र हो सिन्दि-                                  | धमप~                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <del>Š</del>           | 2 2 2         | ું છું • ઽ         | रऽबर                                     | g 🙃 🙃 z                                       | 2•••                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                      |               | ٩.                 |                                          | 11                                            |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| रि-म ग <del>-</del> प  | पुक्ती नि     | प्-न्प्            | म<br>रि                                  | सा<br>ग्-ग्रिरिरि सा <u>नि</u><br>रंड• ••• •• | €r — – €r                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ऽऽतऽ• चऽ•              | ही•• ऽ ऽ<br>· | 2.2 • <b>2</b> • # | दा                                       | ₹5• ••• ••                                    | • S S #                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×                      |               | •                  |                                          | ٩                                             |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| रि <u>नि</u><br>निुंचा | -             | निद्यारिमपन्       | न् .<br>गमप-                             | व-सं नि-सं<br>ऽऽ सुऽ• सुऽ•                    | स्त्रं<br>रि <sup>'</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| अंत                    | s             | ही•••• ऽ ऽ         | ••• 5                                    | टटसेंट∙ श्रट•                                 | पा                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • "                    | •             |                    | •                                        | ११                                            | _                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| स् - प-                | म – मध प      | पुत्तीन्ध -        | १ - म - प ६                              | म म<br>रिरि<br>गर                             | रि<br>−ि <u>नि</u> सास    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b></b> 2 • 2          | * 5 😛 •       | . · à s            | • 5 • 5•                                 | ) कर ]                                        | ऽज <b>्त</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |               | •                  |                                          |                                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### तराना-त्रिताल

स्यायी—दानि भी तन भोतो क्षांता नों, सानों तानों तानों तो गरारे तारे दानि । श्वंतरा—ना दिर दिर दिर भोती छन दीं तन नन हीं तननन । नितारे तहीं दीं तन तों सनन वों तों तों तननन कोरे सारे दानि ॥

|                  |                                                     |           |      |              |          |        | स्थायी   |             |     |         | •       |         |        |        |      |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|--------------|----------|--------|----------|-------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|------|
| ×                |                                                     |           |      | 4            |          |        |          | •           |     |         |         | 12      |        |        |      |
|                  |                                                     |           |      |              |          | F      | 4        | न्          | –ध  | पम      | नि<br>प | म<br>रि | R      | सा     | सा   |
|                  |                                                     |           |      |              |          | दा     | नि       | वी          | 50  | त∙      | न       | धी      | ती     | स्त्री | ती   |
| खा<br>स्रो<br>नौ | -                                                   | -         | -ft' | संनि्नि      | -ध       | पम     | q        | नि          | -u  | प्रम    | िष्     | म<br>रि | R      | सा     | सा   |
| नो               | z                                                   | 5         | 5.   |              | 5.       | दा     | नि       | दी          |     | ਜ•      | न       | घी      | ती     | ह      | वी   |
| ਚ                | _                                                   | _         | _    | _            | -        | -<br>s | -        | स्रो<br>रि' | -   | -       | -       | æf      | -      | -      | −ft¹ |
| नो               | 2                                                   | s         | s    | s            | z        | s      | 5        | वा          | z   | 5       | 2       | नो      | z      | z      | 5∙   |
| नि               | -                                                   | स         | _    | न्           | ्<br>  ए | -      | -        | प<br>म      | ۹ . | म<br>रि | -       | म<br>रि | प<br>म | q      | नि्ध |
| वा               | z                                                   |           | s    | नों          | ١.       | z      | s        | वा          |     | नों     | 2       | तो      |        |        | ਰ•   |
| प<br>म           | _ਬ                                                  | 4         | -    | R            | रि<br>रे | सा     | चा<br>नि |             |     |         |         |         |        |        |      |
| दा               | S.                                                  | ₹         | z•   | ता           | ₹        | दा     | नि       | ļ           |     |         |         | 1       | 1      | 1      |      |
|                  |                                                     | •         | •    |              |          | . ,    |          |             |     |         |         |         |        |        |      |
|                  | झैतस<br>म म म म प प प नि नि<br>ना दिस दिस धी ती छ न |           |      |              |          |        |          |             |     |         |         |         |        |        |      |
|                  |                                                     |           |      |              |          | .      |          | ना          | दिर | दिर     | द्रि    | घी      | ती     | ਰ      | न    |
| स्र              | . –                                                 | €i        | ał   | स्रां        | स्र      | र्धा   |          | ft'         |     | 븅       |         | नि      | स      | नि     | ₹ď   |
| र्दी             | 5                                                   | त         | न    | न            | न        | र्दी   | z        | a           | न   | न       | म       | नि      | ता     | •      | ₹    |
| নি               | ξ¹                                                  | र्म<br>नि | ŧij  | ित्          | - =      | पम     | , प<br>न | र्म<br>रि'  | -   | #       | ft¹¹    | स्रो    | र्सा   | Ŕ¹     |      |
|                  | त                                                   | दी        |      | दी           | 5 .      | ਰ•     | न        | तो          | z   | •       | a. l    | ব       | न      | तीं    | z    |
| •<br>म<br>नि     | _                                                   | €ď        | -    | चि.          | नि्ध     | पन     |          |             | -24 | 4       | -#      | R       | ſŧ     | स      | सा   |
| वौ               | 5                                                   | तो        | _ z  | <sub>त</sub> | न•       | ਜ•     | ਜ '      | वा          | s•  | ₹┆      | z•      | वा      | रे∣    | হা     | नि   |
|                  | ₹9                                                  |           |      |              |          |        |          | ,           |     |         |         |         |        |        |      |

### (२) राग भिंभोटी

धारोहावरोह— वाराम वयवां, विदित्यसमस्य । वयवा— य व सारामस्य, सगरित ति पू प घ सा । वारति—गाडव-पंत्र्य । प्रद — सन्द पंत्रम । श्रारा—गान्यार । व्यास—गान्यार । व्यास—गान्यार । विव्यास—पंत्रम । विव्यास—पंत्रम । प्रहण्य श्राम—स्युक्तारे सम्मा, मन रिलित् प्, प घ सा । प्रश्नीय—संदर्भ ।

#### विशेष विवरस

अपनी मुख्ता के करण खमाज या काजोशों ने समाव में वो विष स्पान मात किया है, तिशोध का भी समाव के दिस में वैता ही स्पान है।

विचापों पर समझ चुके हैं कि मरा के वह्नबाम को जो मध्यम मूर्ण्या है, उससे प्राप्त स्वापति में भीमल भिगत आता है। पर्व्यामा के मध्यम को बद्दा मान कर वह मूर्ण्या बनाएँगे तह उस प्राप्त का मूठ आरंभ स्थान मन्द्र पंचम वन वाएमा और उसे पंचम आवने से सिसोधी की सरकारी सहद ही में प्राप्त हो चाएगी। इस प्रकार पुंच ति का दिग स, म प दि सा दिवा- प्रकार करायों के आरोध में है निष्याद निकास देने से सिशोधी का स्वस्त सबा हो बाया।

हक्की सरावशी और मन्द्र तथ्य प्रलार को जार किसी हिंदे से देखने से यह प्रवत अनुमान हो आता कि हिसोटी का पहज्यान को मन्यपन्यन्त्रीय से सीवा संक्रप है ।इस अनुपान की पुष्टि एक और पात से भी होती है। भारत के सभी प्रान्तों और चारों दिवाओं के प्रदेशों में विगाह के अश्वत पर ब्राह्मणों हारा को मंगलाएक गाये जाते हैं, उनकी 'भुन' सभी जगह विश्कृत एक सी पाई बातों है और वह पूर्वता शिक्षोंने कर हो रूप है। इस परंपच हाच यह स्वयवनी अहर रूप से अगब तक चलों आई है। किसी-किसी ने इसे शुद्र यम माना है या कैकारित ही एक पुन मान दिया है। किन्तु प्रचार में इस देखते हैं कि एस यम में बहुत से रूपे, इसमी, इतना ही नहीं चीताव भीर प्यार के बह मी बाप बाते हैं। साथ ही यह कहने में किसित मी अल्लुकि का बर नहीं है कि दुष्ट शोकारितों में शाकीय राजी ची वर्षया का अशुष्टा प्रवाह मान होता है। अग्रजानिसान के दुष्ट कोमोडों में सो मात की मूर्युनाओं से उत्तम यन-क्ष्य के दर्यन होते हैं। अगुरूप्यान करने वालों के किन यह भी एक दोंब का विषय है।

इंछम धानान्य चलन मन्त्र और मन्य स्तर में ही होता है, यहाँ युष्ठ छोत्र मन्त्र-मन्य की स्वयवित्र को ही मन्य-तार में शते हुए भी देखें गए हैं। प्रायः देखा गता है कि तानपुरे की पहिल्ला तर मन्यम में क्षिण कर उसी को पहुन मान कर इसमा नान किया बाता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि १समें तार गति नहीं है। इसमा चलन मी है—

सा, सान् य प्यसा, प्रवसिर गमग, रिगमगरिसा, रिसान य -- सान् यप्यसा ।

इसमें बोमल सन्धार का थोड़ा का कर्य परी २ करते हुए दुछ छोगों को देखा गया है। दोशी मियों के दुछ रूपे ऐसे हैं जिनमें सन्धार कोमछ का अवर प्रदोग किया गया है। तदल का — निका — यो करते कमर छाद निवाद का मी इसमें अरुर प्रयोग होते हुए देला गया है।

इत राग के समय के संत्रक में वह स्वान रहे कि विचाह के अवसर पर आतः, मध्यास, सार्य या मध्यपत्रि जब भी मुदुर्त होता है ध्व ब्राह्मण ब्राह्मकुण के दुर्व इस राग में मंगळाटक गाते हैं।

करा नाता है कि शोधी मिलाँ केंट बराते हुए दिन में वहीं किसी हुछ की छाता में 'दन्ता' करते ने मानी वहीं विभाग की बैठक बमाते के, ग्रही वर नवेनचे रूपे बौधते के। वे मेमीनन के, उन्हें राग का करना ए नहीं नाता था, इस्तिन्ते उनके प्राया रूपे शिक्षीकी, एसाब, भैरती, काफी ऐसे साती में अधिकतार पाए जाते हैं। इस्तिन इस राग के जिये सामा करना नहीं रहा है। दिर भी स्वर्शी की रचना को देखते हुए समाय के समय पर इसके माया जा सकता है।

१६मा मन्द्रमध्य चलन होने पर भी हुत गति होने से १०की महति तरछ है। पिर भी मुपद अंग से गानेवाले १ रेसे हुछ गंभीतत मदान करते हैं।

#### म्रक्त यालाप

- (२) यनि पृष् सारिष्टा रिशसारि गमग, कमगम रिगरेग सारेसारि निसानि स् धनि पृति पृति पृत् पृत् पृति पृति पृति पृति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्र
- (२) सा, गमर्थ पुष्पम्, गम्य वम्म्यरि गम्य मद्, स ८ गम्य मद्, पुष्पारियमथ्य व्यवस्थिति स् पुष्पारियमम्, पथपमम् - पथम्यरि - ममयरिस, गगरिस<u>नि -</u> रिरिसा<u>नि पु</u> - सासनि<u>प्</u> - पुसारिय सारियमम्, सत्यम्य गम्यर व्यवस्थारिस, पयम्यरिसानि<u>ष् - पुष</u>सारियम्य रियमगरिसा।
- (४) सा, गनवस्ती, सांनिव्ययंत्री, विव्यवसी, वव्यवसार व व्यवसार संवाधिक समयसा, स्वाधिक समयसा, व्यवसार, व्यवसार, सामयसा, सांन्यांत्रिक हिल्लिया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया प्रविचया । सामयस्त्री, दिंशां विव्यवस्य संविचया प्रविचया प्रविचया । सामयस्त्री, दिंशां विव्यवस्य संविचया प्रविचया । सामयस्त्री, प्रविच्या सामयस्त्री, प्रवाधिक्षिया । सामयस्त्री, प्रविच्या सामयस्त्री, प्रविच्या सामयस्त्री, प्रविच्या सामयस्त्री, प्रविच्या सामयस्त्री, प्रविच्या सामयस्त्री, प्रविच्या सामयस्त्री, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्षयः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वाधिक्ययः, स्वा

करर विश्वी स्वयब्धियों को मध्यपति में माने से आवाप वैध्यार होंगे और हतपति में माने से तानें वैध्यार होंगी। रूपा के गान में करर दिने दूप सारे स्वर-प्रयोग अधिक-उपनुक्त होंगे। दुमरी अंग से वब इस राग की माते हैं वब हफ्में गुणिवन समाब की मात्रा बदा देते हैं। अन्यया इसका अधिक चक्रन तो मन्द्र और मध्य सतक में ही है। इसमें कोमक गान्धार का क्वियत प्रयोग इस नकर होता है—ममाधिसमाहिसा, रिमामुसिसानु पुषु पुषुसारियमा।

<sup>•</sup> विन्हित स्वरों का धक्के के साम उच्चार होता ।

### राग भिंभोटी

#### वाल दादरा

गीव

स्वायों — कहाँ के वर्षण कहाँ कीनो है गवनवा रे।

जानतर। १ — कीन साँव कीन साँव, कहाँ के निवासी राम,

कवन कारण द्वाम, ताबो है सवनवा रे॥

जानतर। २ — उकर दिशि इह, नमरी क्षेत्रण,

गाँव वही, शैंव वहीं, सुनो हो सबनवा रे॥

जानतर। २ — उरुपर राजा के हम दोड हैं कुँसचा ।

माता के बचन सुनि, हजो हैं कुनतचा रे॥

जानतर। ४ — मामवधू सकुव सकुव, वृश्वि सिव साँ सन्तेह ।

कीन से बुंब मीसम, कीन से देवादा है।

जानतरा ५ — सामवधू सहाव महाद सैन सो इस्सह दीन्ह ।

साँवर से मीसम, गोरे से देवादा रे॥

अगनतरा ६ — सुनविद्यास साम प्रमू, व्यन कमस पूरि ही।

मेरी मह हर सीनी, जानकी रमवा रेश

#### स्थायी

| ×        | . ' |                | 0   |           |    | ×    |    |     | •  |    |          |
|----------|-----|----------------|-----|-----------|----|------|----|-----|----|----|----------|
| <u> </u> | घृ  | _<br>_         | स   | -         | रि | सारि | गम | -   | 11 | मग | <b>म</b> |
|          |     |                |     |           |    |      |    |     |    |    |          |
| Ŕ        | ग   | रि<br>नो       | स   | <u>चि</u> | ₩  | रिग  | म  | गरि | सा | नि | Ðζ       |
| की       |     | नो             | ş   |           | ग  | ₹•   | •  | ਜ•  | वर | •  | ٠        |
| <u>1</u> | খ্  | <u>प</u><br>इह | घ   | सा        | fŧ |      |    |     |    |    |          |
| ₹        |     | <b>8</b> 5     | हाँ | के        | q  |      |    |     |    | 1  | J - 4 .  |

# श्रंतरा

| ×      |            |     |             |       |         | ×     |     |           | ٠   |                 |   |
|--------|------------|-----|-------------|-------|---------|-------|-----|-----------|-----|-----------------|---|
| सा     | -          | £1  | रस          | गरि   | ą,      | गम    | q   | म         | 9   | -               | q |
| की     | z          | न } | ₽ij.        | ••    | 4       | द्धी∙ | •   | न         | ठाँ | z               | व |
|        | - 1        |     |             |       |         | '     |     |           | ٠.  |                 |   |
| की     |            | ন [ | गौं         | •     | य       | को•   | •   | ·<br>- 1  | ठौँ | -<br>  s        | व |
|        |            | . ' |             | . '   | '. '    |       |     |           |     | : :             |   |
| 転      | ₹ <b>*</b> | 2   | <b>\$</b> . |       | ·<br>নি | या    |     | सी        | ₹.  | रिग             | 4 |
|        |            |     |             |       |         |       |     |           |     |                 |   |
| 85     | ।<br>  व   | न   | सा          | s     | ₹       | ₩.    | ••  |           | ] 3 | ।<br>  ग<br>  म | 3 |
|        |            |     | :           |       |         |       |     | •         | •   | •               |   |
| ์<br>ส | नो         |     | \$          |       | ,<br>H  | ्र व• | . " | नार<br>न• | धा  | न्              | • |
| नु_    | ঘূ         | 9   | ā           | et et | R       |       |     | I         |     |                 |   |
| ₹ .    | •          | 16  | l et        | के    | ٩       | .     | }   |           | -   |                 |   |

### (३) राग जोगी या जोगिय

सारोहाधरोह—ता हि म प प तां, तां - नि घू - प, म - ग हि हि त्राति - कीव्य संपूर्ण ।

प्रह—पद्य ।

प्रांति—करम, पैरा । गत्यार, निवार अहर होने पर मी अनु वानी ।
न्यास—पपन, करम । म वत का रीवींच्यार ।

प्रपत्यास—पदम ।

विन्यास—पद्य ।

सुस्य स्वा—काहि म - - ग हि , वर् सं - नि घू ।

समय—प्यांत्र और स्वींद्य के पूर्व । देशिए विशेष विवेषण ।

प्रकृति—अतिश्वर करण ।

#### विशेष विवरस

इस प्रिमिनों के स्वर्ध में करणा सहब है। किन्द्र इस करणा में विशेषता है। बीवन मर विरह के दुःख से दुःखित बीच की आधा चन मर नाती है, तन ननम् के मित को उपपम मान नामत होता है, को स्थिय उसस्ता है, उस नियम वे उद्दूब्त करणा इस प्रिमिन के स्वर्ध में मितिबिन्दा होती है। कोई स्वर्धीया, मीवा, मीविवयंतिका नामिका संसार को "स्थान कर प्रमान के एक में कुछ गद्दान्द कंड से गा पढ़ी हो, असना दित सोच प्री हो, कुछ पैसे भाव इस प्रिमिनी के स्वर्ध में सुकार देते हैं। इसका सुख्य स्वरुद्ध इसका है :--- ग ग ग मार्म=ग हि.हे., सहर्म, प थ्-म्-स हि.हे., हिम्म, मर, प थ्-म हि.हे., सहर्=स हिम=हि

मप= म पथ्=म दि (है, दि म - पष् सां - निर्ध - म, पर्थ - म दि हि, म प ष सां दिं - सां - नि घ् - घ् - प,

म प म प् म न हि हि - सा ।

कप्रम पर और पैयत पर उत्तरते समय एक विशेष मधार से क्रमशाः गान्यार और निगाद का स्वशं ठेना आवश्यक है। तान के रस को और भाव की यही चावी है। वही कप्रम-वैवत और उन पर विशेष प्रकार के स्वर्श ही विसान और नि कस्या को उपजाते हैं। सं≔ित घूष्, और म≔ग िर्िद्द स्वरों की, उनके उच्चारों को विशेष किया शुरू से ही सीसी चा सकतों है।

मैरव में मण्यन से मीड़ से मान्यार केते हुए ऋषम पर जिस धंभीराज से उतरते हैं और जिस भीरणना से उस ऋषम को आन्दोबन दिया जाता है, मैरव की उस मधानक किया का हसमें समूचा त्याग है। यदापि भैरव की मीपण स्वर-किया और जोगी की करण-कोमछ किया दोनों ही चैयत और ऋषम पर आधारित हैं, किन्तु दोनों रागों में हन स्वरों का उच्चार-भेह हो मान मेर को जड़ा करता है। इसकिर दोनों की मिल-मिल स्वर—कियार गुरुमुख से मुखोद्गात करने से ही मानाभित्यति से संवर्ग। कितायों से कळा नहीं सीवों जातो, यह प्यान रहता व ए। जो स्वरों को वानते हैं, उनकी मिल-मिल कियायों से उपनवें साथों को पहिचानते हैं, जो भावों में उत्तर कर रस में मुख्ये हुए हैं वे इसके मानों मीति क्या सकीं में

इस रात के उठाव में सारिम—में स्वर किये बाते हैं और पूर्वांग में म-ग रिह् और उत्तर्गत में सी=िन प्

ान ध्प--ये क्रियाएँ रागवाची और मावजाची है।

इसे छदेरे गाते हुए मी सुना है, यति के बारह बने भी शते सुना है और शाम को भी सुना है। हमारी याव में सुर्वोत्त और सुर्वोह्य से पूर्व शाल, एकान्त एवं वैसम्बोहनरक बातादरण में वह राषिनी गानी चाहिए। अपना प्रमु के मन्दिर में नव भी आत्मनिवेदन करना हो, या तकते हैं।

### राग जोगी या जोगिया

#### मुक्त प्रालाप

- (१) साह्म द्रिग्हु, म द्रिग्हु सा, द्रि म म द्रिग्हु सा।
- म व हि मृय (२) डाई, बर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-वर्ग्-डा दिम्य दिन-दिन-वर्ग्य-वर्ग्-म-मदिब्दी-डा≀
- (१) सार्-तार्मन प्, स्पय्, स्पय्, स्म पर्, सम्मर्-म पर्-, मयम पस्, रि्मार्मम = पम म पभ्, सा≕दिस र्=मर्कि-ज्वन पस्, स्प्यंक्, प्मम - दिसहि - साः
- ,(५) डार्स् एरव्हां निहां, हार्स्म स्मिप मध्य प्यस्तं निहां, हार्स्स्म स्मिप मध्य प्यस्तं निहां, ह्यस्त ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त क्षारं ह्यस्त ह्यस्त क्षारं ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त क्षारं ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्त ह्यस्
- $\{ \ \ \, \text{प्राप्त प्रमाणित है, मार्च पर्वा निर्द्र, मार्च पर्वा निर्द्र, स्माण्य प्रमाणित है, स्माणित प्रमाणित है, स्माणित है, स्माणित प्रमाणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्माणित है, स्मा$

प्रवम का यह प्रयोग तोगी का प्राच है । इसे जिलकर समधाना प्रतंत्रकत्ता है । किर भी इतना प्रप्रात रखा
 जाय कि गृति, का देख्वार अवसी तो होगा, किन्तु क्ल पर भ्रायण विश्कृत न दिया क्र.य, बक्ति पहिन्ने वाले 'ि्' को ही
 वहा कर गान्यार को छुने हुए किर से 'ि' पर ही बहरना है ।

(७) व्यदिनायवादि'मं – दि' मेहि' – वां, दि'हैं विनिवादि । - दि'हैं विनिवादि'मं – दि' मेहि' – वां, व्यवनायवादि'मं – दि' मेहि' – वां, विदेवानिवादिमं – दि' मेहि' – वां,

दिस्वानिवा हिम - ब्यूव्यन प्रां - दि'ि्वानिवा हिंम - दि' वहिं - वां, व निय - प, दि गरि - सा ।

टिप्पण्यी—यमासंगव इस राग में तान ने न जो जायें तो अच्छा । जब्द तानों से निध्य हो इस में रसमंग होगा ।

१६८ भी यदि कोई अन्य मात्रा में तान नेना चाहें तो उन के लिये थोड़ी सी तानें नीचे दो जाती हैं ।

सारित्रयप्य मनिहस, सार्त्रत्रयस्य संनिय्यमारिता, सारित्र्यस्य होटिप्पं सारित्र्य मनिहसा । मनिहसा । मनिहसा । मनिहसा । मनिहसा । मनिहसा । मनिहसा । मनिहसा । सित्र्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य मनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिहसा । सिन्य्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य सनिव्य

### गीत—त्रिवाल

;

गीत

श्यायी—सनि यनि घरवदा सैन्ँ भाँदा सैयोनी सें श्यूँ कर रे कित साडा मन लवर्षींदा रे

श्चंतरा—हरवी रहदा तार बदना सो सानूँ वहि श्चौँदा मनरँग महरम कोड नहिं जाने सो सानूँ बदार्शीदा ॥

### स्थायी

13

| ×                         |     |        |                         | `                |          |          |       |          |      |                   |     |      |    | : 1     |     |
|---------------------------|-----|--------|-------------------------|------------------|----------|----------|-------|----------|------|-------------------|-----|------|----|---------|-----|
| ļ                         |     |        |                         | વધ્<br>અ•        | <b>н</b> | 4        | ध्    | ध्<br>सी | संनि | द् <sup>ध</sup> ि | ध्  | -    | 9  | व्      | म   |
|                           |     |        |                         | ય•               | नि       | अ        | नि    | ৰ        | ₹•   | ਚ•                | ड़ा | z    | ä  | •       | Ą   |
| .                         | _   |        | _                       | -<br>z           | _        | सा       | सःद्  | Ę        | म    | -                 | Ę   | Ħ    | प  | -       | -   |
| n#                        | 5   | दा     | s                       | 2                | 2        | ₹        | यो•   | नी       |      | s                 | •   | ä    |    | 2       | .5  |
| मा  <br>मप =<br>सर्वे ०,८ |     |        |                         | _                | _        | म<br>ध्  | ų     | я        | ग    | ほ                 | -   | -    | -  | ग<br>द् | Ę   |
| - PP                      |     | , Z    | s                       | z                | s        | 5        | ₹     | ₹        |      |                   | s   | 2    | 2  | कि      | a . |
| 11/2                      | -,- | - I    | _                       | -<br>-<br>s      | _        | ß        | Ę     | ٦<br>F   | म    | पष्               | मप  | ध्   | -  | ध्म     | -   |
| 됐                         | _   | । या   | 2                       | s                | s        | <b>म</b> | न     | ਝ        | ਲ    | ਜ਼ਾੱ∙             | ••  | द    | 5  | •• 55   | 2   |
| W. 1                      | _   |        |                         |                  |          | - 1      | प्रवस |          |      |                   |     |      |    |         |     |
|                           |     |        |                         |                  |          |          |       |          |      | 1 1               | ı   | ঘ    | Ι. | 1.1     |     |
| 1                         |     | 1      |                         | 1                |          | 1        | !     | ਸ<br>ਸ   | -    | ų                 | घ्  | स्रो | स† | सा      | -   |
|                           |     |        |                         |                  |          |          |       | 5        | s    | बी                |     | 4    | ₹  | दा      | 5   |
|                           | 1.  | i<br>I | !<br>  _, ,             | ]<br> र्ग<br> रू | ام       | }        | _     | न्<br>घ  | _    | नि<br>ध्          | -   | ef   | -  | ef      | ŧŧ  |
| -                         | ß   | -      | [ दु <sup>'</sup> स्र्ग | I.f.             | <u>-</u> | =        | 5     | 10       | s    | at                | z   | Ą    | z  | न       | f¢  |

(७) सार्यनप्रसार्थि – हैं गेहिं – सं, हिंदानिसारि – हिंदिस्तिसारि न हैं गेहिं – सं, स्वयनप्रसार्थि – हैं गेहिं – सं, स्वयनप्रसार्थि – हैं गेहिं – सं, स्वयनप्रसार्थि – हैं सेहं न सं, स्वयनप्रसार्थि – हैं गेहिं – सं,

हिंदेसानिस दिम - पृथ्यमा प्रां - हिंदिंसीनिसं हिंम - हिं गहिं - सं, व निय - व, हि गहि - सा ।

हिर भी यह कोई अहम मात्रा में बान केना चाहें तो वन के लिये थोड़ी सी वार्ने नीचे दी जाती हैं।

ग्राह्मवर्ष मगरिला, शार्ष्याय्सी सनिय्यमगरिला, सारिमायसोहिं हैं। सीनिय्य मगरिला। मगरिला, प्रामायित,
प्रामायिता, सीनिय्य मगरिला। मगरिला सिनिय्य मंगीदिं सो सीनिय्य मगरिला। मगरिला सारिमाय्यमय्
मगरिला। सीनिय्य ध्याय् सीनिय्य मगरिला। सीनिय्य घुसीटें हैं। सीनिय्य सगरिला। राह्मिय ध्यादे हैं हैं हैं।
सीनिय्य मगरिला, सारीयत ध्याय्य मगरिला, रिमाय् सीसीसीसी प्यमगरिला, मगय्सी हैं हैं हैं।
सीनिय्य मगरिला।

टिप्पसी-ययासंभव इस राग में तानें न ली जायें तो अच्छा । जलद सानी से निश्चय ही इस में रसमंग होगा ।

### राग जोगी

#### वाल दोपचन्दी

सीत

स्थायी—जिया को मिलने की भास ! सुम विश मरुव-मरुव मोरे थकि गो नवदवा।

अंतरा १—पल पछ प्रेम पिवास बड़व है, दिन-दिन होत निरास | तुम दिन घटत घटत मोरा, घटि गो जीवनवा।

अंतरा २—नित दुल होत क्लांस दिया सों, दिन दिन होत उदास । सुम बिन स्वप-तदद मोरा, मरि गो वे मनवा॥

श्चंतरा है—तरसन्तरस कोरे दरस-परस को, 'प्रवव' रही भव खास। तुम बिन जरत-जरत मोरा, जरि गो ये तनवा !!

#### क्यामी

|    |                  |        |          |     |           |    | 7414 | ш    |        |            |        |                |     |
|----|------------------|--------|----------|-----|-----------|----|------|------|--------|------------|--------|----------------|-----|
| ×  |                  |        | ¥        |     |           |    | •    |      |        | <b>{ {</b> |        |                |     |
| ग  | स<br>रि <u>.</u> | -      | я        | -   | -         | -  | ٩    | 4    | -      | গ্         | 1 4    | व की           | Į Ę |
| লি | या               | z      | को       | z,  | , z       | 2  | मि   | ਚ    | s      | ने         |        | <b>₽</b>       |     |
| सं | -                | -      | j _      | Ì - | ļ -       | Rt | नि   | स्रो | ļ _ #  | fξ         | j -    | नि<br>रि       | 4   |
| आ  | s                | s      | s        | s   | s         | €  | g .  | F .  | z •    | •          | s      | रि             | न   |
| ч  | ष्               | <br> - | ,        | ļ _ | _ !       | ٩  | q    | Ę    | प<br>म | ٦          | ध्नि   | ध्<br>मा       | ٩   |
| Ħ  | ₹                | s      | a        | 2   | s         | स  | ŧ    | α    | ١.     | •          | ļ ••   | मी             | ₹   |
| म  | <b>4</b>         | -      | <b>म</b> | q.  | म<br>पद्- | đ  | Ħ    | ग    | मग     | R          | η<br>R | <b>छा</b><br>• | -   |
| 4  | कि               | s      | गो       | •   | :: s      | न  | य    | 7    | ••     | धा         | •      | $ \cdot $      | \$  |

| ×            |     |            | 4              |    |   |                      | •   |      |     |    | ţ        | l              |          |          |           |
|--------------|-----|------------|----------------|----|---|----------------------|-----|------|-----|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|
| ध्           | स्र | नि         | ₹ <sup>'</sup> | -  | - | स्रोनि<br>दा•        | ध्य | म    | H H | ч  | 4        | नि<br>ध्       | न्<br>ध् | म्<br>घ् | नि<br>ध्म |
| आँ           |     |            | ١.             | z  | 2 | दा∙                  |     | म    | न   | ŧ  | ्री<br>ग | ļ <sub>म</sub> | Ę        | ₹        | ਸ•        |
|              |     |            |                |    |   | <sup>स</sup> ा<br>ने |     |      |     |    |          |                |          |          |           |
| को           | 3   | । न        | हिं∙           | লা |   | ने                   | s   | स्रो | s   | सा | 5.       | į              | Z•       | ₹ ,      | त         |
| षध्<br>स्रॉ• | #   | ्ष<br>  दा | -<br>  s       |    |   |                      |     |      |     |    |          |                |          |          |           |

### राग जोगी

#### वाल दोपचन्दी

गीत

स्यायी--जिया को मिलने की भ्रास । तम बिन मरत-मरत मोरे पकि गो नयनका।

अंतरा १-- व्ह पक प्रेम पियास पढ़त है, ड़िन ड़िन होत निरास | सुम बिन घटत घटत मोरा, घटि गो जोवनवा॥

न अंतरा २—निव दुख होत हसांस विधा सों, दिन-दिन होत उदास । सस दिन तहप-तहप मोरा, मरि गो थे मनवा॥

श्चंतरा है--तरसन्तरस तोरे दरस-परस को, 'प्रयव' रही कब छास । तम विन अरट-अरट मोरा, जिर यो ये तमका ॥

#### स्यागी

|    |          |        |    |        |           |    | •••• | •   |             |            | -            |          |    |
|----|----------|--------|----|--------|-----------|----|------|-----|-------------|------------|--------------|----------|----|
| ×  |          |        | 8  |        |           |    |      |     |             | <b>१ १</b> |              |          |    |
| ग  | f f      | -      | дπ | -      | -         | -  | ब्   | ۹ ا | -           | <b>4</b>   | <sub>म</sub> | प<br>की  | ঘ্ |
| লি | या .     | s      | को | s      | , z       | s  | मि   | ਭ   | s           | ने         | •            | কী       | •  |
|    |          |        |    |        |           |    |      |     |             |            |              | দি<br>বি |    |
| भा | s        | s      | s  | 5      | z         | ਚ  | g    | Ħ   | z٠          | •          | s            | वि       | न  |
| ч  | ষ্       | <br> - | 9  | <br> - | j - j     | घ् | 4    | ঘ্  | ,<br>प<br>म | 4          | प्रि         | घ्<br>मो | 4  |
| ₹  | ₹        | z      | त  | s      | s         | इस | ₹    | ਰ   | •           | •          | ••           | मो       | ₹  |
| Ħ  | <b>म</b> | -      | Ħ  | प      | म<br>एब्र | Ф  | я    | ग   | मग          | R          | ग<br>रि      | सा       | -  |
| य  | িক       | 2      | गी | •      | :: s      | 7  | य    | ㅋ   | ••          | धा         | •            | .        | S  |

### ( ४ ) कालिंगड़ा

धारोहावरोह—तिगाननस्य निर्धां, स्तिष्य मयगमम, नगरिसा । वादि—वादव-स्पूर्ण । प्रद्य—निर्वाद । प्रदा—गान्वाद । मध्यम श्रेत का स्ट्रायक, अवय-पैन्न अनुगानी । न्यास—गान्वाद । खपन्यास—पद्य । सुख्य धन्य—निस्तानस्यस्य स्थान पर्युष्पूष्प गथ्य । समय—अभात । प्रकृति—वाद्युष्टम वसक ।

#### विशेष विवरण

सामान्य रूप से क जिन्हा लोकानेतों में सूच नाचा जाता है, प्रामगीतों में इस का खूब चलन पाण जाता है। इसर — हाँछ से तो इस में प्री — यू. कोमल और चाड़ी सब लग गुढ़ हैं। इसकिये स्पूल रूर से देखने वाले इसे मेंत्रांग पा एम कोहेंगे, किन्तु मेरल 'चा पीर, मंगीर मीरण रूप और कालिमड़ा का बाटबाटस चरल रूप — हमें में में बहुत अन्तर हैं। इस की चाल उठवते कुरते छलांग मारते बालकों की मोई रहती है। कहीं किसी रूस पर उद्दाना इसे प्रिय नहीं। फेसल छलांग मरी, ठहर गए, किर सलांग मरी फिर ठहर गए, बस उत्तरा ही उद्दाना इसे माता है। प्या—

तिला समन, समरक्षत, नामन, ध्वयम नामन, हिलाहिनिला, ध्वयूनन, नामन, हिं लाहि निला, ध्वयूनन, प्रवृत्यम्य नामन, माहिला - हिलाहिनिला !

ा । जनकारी किसी स्थार का कोई आन्दोलन नहीं देना होगा । समयी का न म रि, ००० रेसे कहीं करों किसी स्थार कर किसी प्रकार का कोई आन्दोलन नहीं देना होगा । समयी ००० न म रि, ००० रेसे कहीं कार भी स्थार की दिख्या हो वहीं भैसा और तिहास्ता। बाट दुवींगों में सन्वार कर ठहरीं, स्थात के साम में प्रवास कर पर ठहरीं या मध्य अवसा तार बहुन पर ठहरीं, मुसी ठलकी बाल है, जी सारे साम के आंग में समाई हुई है ।

|          |         |   |     |   |          | 7   | वत्रा    |           |        |          |          |       |          |
|----------|---------|---|-----|---|----------|-----|----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|
| ×        |         | ٧ |     |   |          |     | •        |           |        | <b>?</b> |          |       |          |
| 4        | ध्      | - | ਚੀ  | - | eł       | -   | स्रां    | -         | _      | स्रो     | -        | स्रो  | -        |
| ч        | ਲ       | s | q   | s | E        | 2   | मे       | z         | 5      | Į<br>Į   | s        | पि    | s        |
| नि       | Rį      | - | Rţ' | - | -        | fξ  | रि्¹     | »i        | -      | R        | । उम्हिं | ed ed | -        |
| या       | •       | s | स   | 2 | 2        | ब   | <b>4</b> | В         | z      | ŧ        | •        |       | z        |
| भ्       | q       | - | ध्  | - | 4        | -   | ષ્       | Ħ         | _      | q        | -<br>  - | ঘূ    | -        |
|          |         |   |     |   |          |     |          |           |        |          |          |       |          |
| स्रो     | -       | - | -   | - | -        | र्स | घ्सी     | स्रो रि.् | -      | नि       | -<br>s   | घ्    | ान<br>ध् |
|          |         |   |     |   |          |     |          |           |        |          |          |       |          |
| प        | ष्      | - | 4   | - | -        | घ्  | 4        | ध्        | 4<br>4 | 4        | ধ্বি     | ध्    | 4        |
| ध        | 3       | 2 | त   | z | z        | ঘ   | 2        | त         | •      | ١.       | ١        | मो    | ਧ        |
| <b>म</b> | <br>  ਸ | - | Ħ   | q | म<br>पुच | ч   | 4        | 1         | मग     | Ŕ        | ग<br>रि  | सा    | -        |
| घ        | टि      | z | गी  | • | l:       | ची  | 4        | न<br>     | ••     | वा       | •        | •     | S        |
|          | '       | 1 | •   | ' | 1 1      |     | •        | '         |        | '        | '        |       |          |
|          |         |   |     |   |          |     |          |           |        |          |          |       |          |

### (४) कालिंगड़ा

षारोहाबरोह—सिमागमय निर्मां, संनिश्द मयगमग, मयदिना ।
जाति—पाडन-र्वपूर्ण ।
प्रत्—निपाद ।
व्यंस—गान्याद । मर्वप्य शंत का सहायक, ऋषव-पीश्व अनुगामी ।
व्यास—गान्याद ।
ष्रपन्यास—पंचम ।
विक्यास—पद्म ।
सुख्य क्षा—निसागमर्यप्य गमग पर्यप्रूष्य मश्म ।
समय—प्रमत ।
प्रश्नि—वास्त्रम प्रमत ।

#### विशेष विवरस

सामत्य रूप हे न जिंतज़ कोडमोतों में खूब मादा नाता है, श्राममोतों में इस का खूब चक्रन पाय बाता है। हार – हाँच हो तो इस में (र्मू – मू, क्षोमक और बाड़ी छव रार ख़ब हैं। इसकिये ख़ूज कर से देखने वाले इसे मैरागंग कर गुग कहेंगे, किन्तु मैरा का बीर, गंभीर मीरण कर और कालिगड़ा का माटबहण चक्रक रूप — इन दोनों में बहुत अन्तर है। इस की चाल उठखते क्रते छलांग मारते बालकों की नांई रहती है। करीं किसी रार पर ठहरना इसे दिय महीं। केसल छलांग मरी, ठहर गए, किर छलांग मारी हिस ठहर गए, वस उतना ही ठहरना इसे माता है। वमा—

निसा सन्ता, शानवसूनन, सम्मा, ब्युच्मर सम्मा, हिसाहिनिसा, यूप्यूनन, सम्मा, हिं साहि निर्धा, यूप्यूनन, पद्यूमर, सम्मा, नाहिसा – हिसाहिनिसा ।

कहीं किसी स्वर पर किसी प्रकार का कोई आन्दोलन नहीं चेना होगा। गमप्ता ग म रि्ा राज्य से सही जय भी स्वर को हिलाया तो वहाँ मैरव औक दिलायगा। नादे पूर्वोगों में सन्वार पर ठहते, छसक के मध्य में पंचम पर ठहते या मध्य अवता तार पद्च पर ठहते, पड़ी उसकी चाल है, वो कारे या के अंग में समाई हुई है। इतना प्यान रखा जाए कि ति, सारिग, रिसारिनि, सारिग, धारिनि—इत प्रकार पूर्वांग या उत्तरांग में निषाद पर कर्म भी ठहरा न ज ए । इत प्रकार निवाद पर ठहरना गौरी को आर्मनित करना है ।

कुछ लोग इस में तीम मन्यम का प्रयोग करने को कहते हैं, किन्तु तीज मध्यम का प्रयोग हुने परन के पास विठा देशा । यो कहना अधिक समुक्तिक होगा कि वसन्त के स्वरों का कार्डवाहा के सहदा उच्चार करने मात्र से परन हो जाएगा । इसकिये हुमारी राय में इसमें तीज मध्यम का प्रयोग सर्वया निश्चित मानश चाहिए।

इस राग के जो भीत उर्छन्न हैं, उन्हें देखते हुए यह दुवमण्य नाति में गया बाने वाह्य एक वंचल प्रकृति का राग है। इस के भीत पड्ज, गान्यार, पंचम, पैचन, नियाद इस्ताह स्वरों से आरंम किने हुए पाए जाते हैं। किर भी इस की दुत आलित और सार्वक्रिया निस्तामसम्मय – रमग – इस प्रकार नियाद से ही आरंम होती है, इसलिए नियाद इस का बह सर माना गया है, कहीर कोमल नियाद का रार्स गांते समय हो जाता है और यह क्ट्यसम्मत है।

#### मक्त श्रालाप

टिप्पणी - इस यग में कमी विलंबित गति का प्रयोग नहीं होता ।

- ( १ ) सा, साहिसाहिनिसाट यमग, निसागमहिगट मधरिसा ।
- (२) तिलागनरऽ व्रथ्-मस्तमन, समस्तमन, सातमर समन, समक्षऽ धुनरतमन, सातमर समवय्-मय-समन, ममहिला ।
- ( १ ) तिसामावयूण, सामावर वास्त्यूण, निसामा सामावर रसवय्यास समान, प्रावय् स्वयास्य, समय्य प्रयासय, वास-पार-पाय्-पर्यूतर-गासय, समयश्-मय्-पर्यूतर-गासय, सामावर् स्थूप्यूतर-गासय प्रयासय, वास-पार-पाय्-पर्यूतर-गासय, समयश्-मय्-पर्यूतर-गासय, सामावर् स्थूप्यूतर-गासयऽ प्रयासिक ( ) ...
- (४) निष्णागरण्नितां निष्य धर्धम्रयायम्, सानिष्छां निष्य ध्रम् न्यस्यम्, माम पमर ध्रम् सानितां ध्रम् न्यर न्यस्य, श्वारिनिया ध्रम् स्व निर्व ध्रम् स्वतस्य, मसहिता ।
- (५) विकास साराम समाय मायानि वयनिसं हिंसिहिंनसं निष्यु यम्त-नामा, सहिंसिहिंनिसां निष्युप्यम्म समाय, सनिहेंसिं निष्यु, समय्चमामा, व्यक्तिसं निस्यु सम्निम् व यम्-नामा, विज्ञानिक्यु मय-विष्यु समा, माय्यु वयनियु युनिसीनि निसंहिंसे विवयु स्वामा, सर्विस्

<sup>1.</sup> कोमल निपाद के बल्प स्पर्श का यह बदाहरण है।

- (६) शिकागमत्व सिर्धा, निर्दे लीट्रिनेकां, यूनिय सो निर्दे लीट्रिनेकां, मयसर मय्य्य सं निय्-चानि-हिंबाद्रि-निक्षां, समयस्मर्थ्य-वर्षा-वर्ष्ट्रं सोर्डोनेकां, साग-साम-तय-मय्-पनि-चसनिर्द्धे लीट्रिनेक्षा-विश्वय यूज्य-समय, मस्स्तिः।
- (०) दिसारमन्य निर्धा नं, भौति सां बीदिनिर्धा नं, भौति सादिनिर्धा नं भीति सिर्धा निर्धा निर्धा म प प नि साम प प प निर्मा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा निर्धा

जपर ठिखी ख़रावठियों को ही दूव गति में ठेने से तानें तैयार हो जाएँगी।

### राग कालिंगड़ा

### भजन-त्रितात्र

स्थायी—मित बहे वरा थाव रमावित मित्त वहे वरा थाय ।
जो ईयर वरा थाव निहे तो, धनम मराव निहे ताव ॥
कान्तरा १—मित परम मुख कुं ग्रम साम्यम, सफ्त वहे ये काव ।
मित्त वहे मरावान सदा वर्ग, निगमागम पण गाय ॥
कान्तरा २—शावसान यव रूप द्यायन, निगंत यहं पंचाय ।
संबर सेवक पर कावे तो, यां पर्यायर याय ॥
कान्तरा ३—मकाभीन द्यानिथि भूषर, मित्त विना व पताय ।
मित्त विना मत व वर एर मादिक, सफ्त मनेक वराय ॥
कान्तरा ४—मकाभीन व पत्ति विद्यान, विवेत ते समुदाय ।
रंग रूप कुं काति विकेन, म वहे कोई सहाय ॥
कान्तरा ४—मकाभीव नारदानि क्यरी, वर्षा सीव्हा गानाय ।

### स्थायी

'देशव' हरिनी मिक तेया गुण, एक मुखे न गवाय ॥

| ×   |          |    | 4  |                  |     |      | ۰            |   |    |          | 8   | ₹  |          |   |    |
|-----|----------|----|----|------------------|-----|------|--------------|---|----|----------|-----|----|----------|---|----|
|     |          |    |    |                  |     |      |              |   | ষ্ | q        | Ħ   | ग  | म        | ч | Ę  |
|     |          |    |    |                  |     |      |              |   |    |          |     |    |          |   |    |
| नि  | स्रो     | नि | ঘ্ | प<br>मा          | ঘ্  | н    | 4            | _ | घ् | 4        | н.  | ग  | <b>ਸ</b> | q | q  |
| या  | •        | 4  | ₹  | <br>ਸ਼ਾ          | .   | q    | রি           | z | म  | क्ति     | व   | æ  |          | य | য  |
| ध्  | -        | -  | -  | q<br>•           | - ' | -    | ч            | _ | 4  | <b>म</b> | -   | Ħ  | <b>4</b> | ग | म  |
| या  | z        | z  | s  | ١.               | z   | z    | 4            | z | बो | ŧ        | z   | भ  | ₹        | व | য় |
| 4   | म्<br>ध् | q  | H  | ग<br>  ग<br>  ही | मग  | सारि | <u>नि</u> सा | _ | ₹ī | ग        | Į Į | q  | ٩        | 4 | ध् |
| षा. |          | 4  | न  | धी               |     | सो • | ١.,          | 2 | ল  | न्म      | Ħ.  | ĮĘ | न        | न | ſξ |

| ,           |         |      |                |      |               |          |     |    |     |      |              |    |    |     |             |  |  |
|-------------|---------|------|----------------|------|---------------|----------|-----|----|-----|------|--------------|----|----|-----|-------------|--|--|
| ×           |         |      |                |      |               |          |     |    |     |      |              |    |    |     |             |  |  |
| पघ्         | निस     | नि   | <b>ઘ</b> .     | 4    | घ्            | Π,       | 4   | -  | ध्  | q    | म            | ग  | म  | q   | q           |  |  |
|             |         |      |                |      |               |          |     |    |     |      |              |    |    |     |             |  |  |
| ध्          | -       | -    | -              | व    | -<br> <br>  z | -        | 4   |    |     |      |              |    |    | -   |             |  |  |
| था          | z       | 2    | z              |      | z             | 2        | य   |    | ŀ   |      |              | 1  |    |     |             |  |  |
| र्श्चंतरा   |         |      |                |      |               |          |     |    |     |      |              |    |    |     |             |  |  |
|             |         |      |                |      |               |          | i 1 |    | ध्  | 4    | घ            | नि | नि | स्र | e į         |  |  |
|             |         |      |                |      |               |          |     |    | я l | क्ति | q            | ₹  | Ħ  | मु  | <br>] ख     |  |  |
| নি          | <br>R્' | स्रो | R <sup>t</sup> | नि   | -<br>s        | सां      | нi  | ų  | घ्  | स्र  | નિ           | 4  | -  | q   | <b>ਬ</b> ੍ਰ |  |  |
| नु          |         | IJ   | म              | £ī   | s             | घ        | न   | स  | फ   | ਲ    | क            | ₹  | s  | छे  | ;•          |  |  |
| पध्         | निसां   | -    | नि             | q    | ٩,            | ч        | q   | ۱- | Ħ   | н    | <b>म</b>     | я, | Ħ  | ग   | 4           |  |  |
| <b>का</b> • | ••      | s    |                | ۱. ا |               |          | 4   | s  | म   | कि   | ਬ            | ş  | •  | म   | म           |  |  |
| ų           | म्<br>घ | 4    | <b>म</b>       | ग    | fţ<br>•       | ₹I       | सा  | _  | स्र | ı    | म            | 4  | ų  | q.  | घ्          |  |  |
| या "        | ١.,     | न    | ₹              | दा . | •             | <b>4</b> | য   | s  | नि  | ग ∫  | <del>п</del> | ग  | ㅋ  | ۱ ۹ | ্ লু        |  |  |
| पथ्         | निसां   | দি   | ঘ্             | q    | घ्            | म        | q   | -  |     |      |              |    |    |     |             |  |  |
| गा•         |         | य    | ₹ .            | मा   | •             | q        | ति  | s  |     |      |              | ı  |    |     |             |  |  |

### राग कालिंगड़ा

#### ਮਤਜ-ਕ੍ਰਿਗल

स्थायी—त सो शम सुमर तम तस्या दे। इप्ततरा १—कोता कागद कारी स्यादी, लिखत पढ़त यांको पढ़वा दे॥ इप्ततरा २— हांची चावत व्यवनी गत सो, कुतर सुकट वांको शुक्ता दे॥ इप्ततरा २—कहत कवीर सुनो सहै साची, नरक पचत वांको पच्या दे॥

| <b>₹</b> यायी |            |      |    |      |    |                |          |     |            |          |            |     |    |      |          |
|---------------|------------|------|----|------|----|----------------|----------|-----|------------|----------|------------|-----|----|------|----------|
| ×             |            |      | ٩  | i    |    | o              |          |     |            |          | <b>{</b> ₹ |     |    |      |          |
| i             |            |      |    |      |    | ष्<br>त्       | q        | म   | 4          | <b>म</b> | ग          | 4   | Ŧ  | प    | म<br>  प |
|               |            |      |    | ]    |    | त्             | ती       | ग   | <b>  .</b> | <b>н</b> | ₹.         | मि  | ₹  | ল    | ग        |
| ч_            | <b>ઘ</b> ૂ | ष्   | -  | 4    | _  |                | -        |     |            |          |            |     |    | ļ    |          |
| ल             | इं         | वा   | z  | दे   | 2  | z              | z        |     |            |          | j          |     |    |      |          |
| श्रंतरा       |            |      |    |      |    |                |          |     |            |          |            |     |    |      |          |
|               |            |      |    |      |    |                |          | q , | घ्         | q        | ध्         | नि  | नि | स्रा | स्रो     |
|               |            |      |    | [ ]  |    | ļ              |          | को  |            | रा       |            | का  |    | ग    | द        |
| स्रा          | Ęt         | el . | ξį | नि   | नि | स्रोद्'<br>ही• | निस      | -   | घ ्स       | नि       | ម.         | ч   | ध् | 4    | घ्       |
| का            |            | ीं   |    | स्या |    | इी∙            |          | z   | ভিন্ত      | त        | <b>प</b>   | द   | त  | वाः  | · को     |
| नि            | सां        | नि   | घ् | 4    | -  | च.<br>द        | <b>q</b> | ļ # | Į ą        | д        | ग          | Įη  | Ħ. | ч    | म<br>प   |
| q             | द          | वा   |    | दे   | s  | ₹.             | वो       | ਹ   |            | ı.       | स          | я l | ₹  | ল    | ग        |